Digitized by Safayu Found

# TARA-TANTRAM



GIRĪŚACANDRA VEDĀNTATĪRTHA



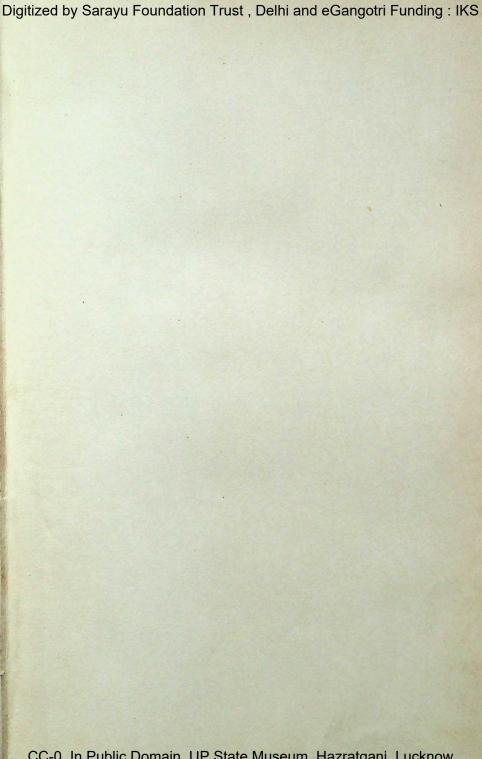



Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

## TĀRĀ-TANTRAM.

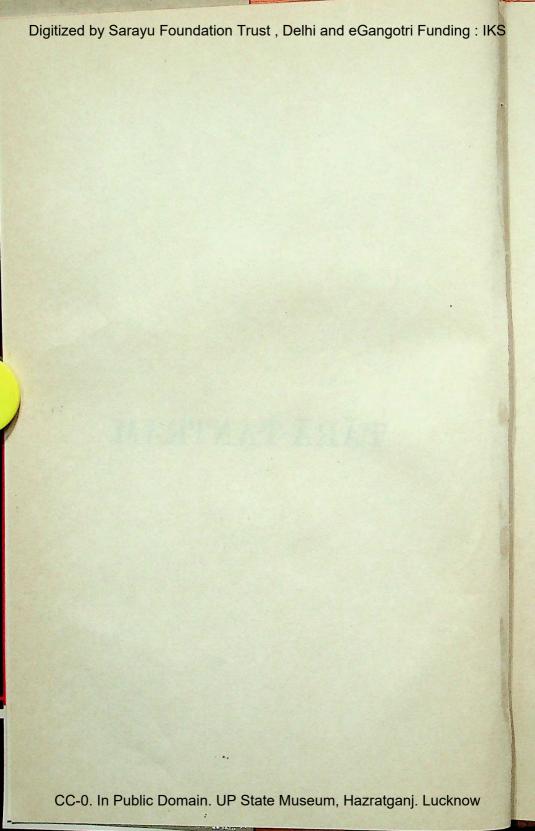

## ॥ तारातन्त्रम्॥

श्रीगिरीशचन्द्र-वेदान्ततीर्थ-सङ्गलितम्।



## TĀRĀ-TANTRAM.

WITH AN INTRODUCTION

BY

A. K. MAITRA.

BHARATIYA BOOK COBBORATION
1-UB. JAWAHAR HUGAR BUREALOW ROAD

## BANI PRAKASHAN

DELHI (INDIA)

Published by Sm. Uma Das, BANI R AKASHAN, IX/1901, Street No. 3, Kailash Nagar, Delhi-110031

Reprinted 1983

Price: Rs. 32.00



Printed by TAJ OFFSET PRESS 4152, Katra Nizam ul Mulk, Urdu Bazar, Delhi-110006

## TĀRĀ-TANTRAM. INTRODUCTION.

#### TANTRIKA LITERATURE.

Tantrika literature has two main divisions:—(i) Original works or Sāstra proper and (ii) Sāstric treatises. The revealer of the first is Siva. The second class is the work of human authors. The Tantras are usually cast in the form of dialogues between Siva and Pārvati, or the first in his form as Bhairava and his Sakti Bhairavi. In the Āgamas it is Siva who teaches the Devi; and in the Nigamas the latter assumes the form of the guru. Thus, it is Pārvati, who in the Uddisa, instructs Siva; and Bhairava, who in the Sakti-tantra is the disciple of Bhairavi. In some cases Siva reveals the Tantrika doctrine to others, such as, Nārada, Kārtikeya, and Brahma-

Kulluka Bhatta, in his commentary on the Institutes of Manu, refers to the existence of the Tantriki Sruti as distinguished from the Vaidiki (1). This may lend some support

Bhairava.

to the popular belief that originally the Tantrika rites depended upon no written literature, but upon Srutis, handed down to posterity; and that these Srutis were as old as the Srutis of the Vedas. On this view, all existing works would appear to be later redac-

#### (1) श्रुतिष्टि द्विविधा - वैदिकी तान्त्रिकी च ॥

(6)

Sastri says. "it is always ungrammatical, sometimes outrageously so." (1). This opinion is perhaps due to the incorrect MSS examined by the learned Pandit; and is not to be attributed to the whole of the Sastra and its literature, which includes such commentaries as those of Raghava Bhatta, Gadādhara and others. This literature, moreover, abounds in technical terms, the meaning of which is to be learnt from the gurus or the Abhidhānas, dealing with Vijas, Mantras, Yantras, and other matters of Tantrika worship, such as the Prakārāntara-Mantrābhidhāna, the Vija-Nighantu and other similar works (2).

Original works on Tantra, according to the Samayāchāra (3) are sixty-four in number, together with eight works called

Vāmalas and three called Dāmaras, besides numerous supplementary works which are designated Upatantras, including, according to the Vārāhi tantram, (4) those which were revealed by the Bauddhas.

A Tantra, properly so called, is said to have, like the Purānas several distinctive features (5) called Lakshanas, which indicate

<sup>(2)</sup> Notices of Samskrita MSS. Second Series, Vol. I.

<sup>(2)</sup> Published in the series of "Tantrik Text" Edited by A. Avalon.

<sup>(3)</sup> The Tantrika world is said to consist of three geographical divisions—the Asvakrāntā, the Rathakrāntā and the Vfsnukrāntā. The Samayāchāra gives us the works known to one division only. The total number would, therefore, come to 192 works, which include several Yāmalas and Dāmaras.

<sup>(4)</sup> बौद्धोक्तम्यतन्त्राचि काविनोक्ताचि यानि च॥

<sup>(5)</sup> खर्मस्प्रतिसर्गस्य सन्त्रनिर्णय एव च। देवतानास्त्र संस्थानं तीर्थानास्त्रीय वर्णनस् ॥

(7)

the usual subject-matters of discourse. Few works on Tantras are, however, now found to conform completely to this ideal.

Printed books on rituals are even now looked upon as impure; and hence the works on Tantras, which were printed from time to time, found tardy recognition from the orthodox. In most cases they have been printed in a way which can not

also claim any great reputation for correctness. Manuscripts are, therefore, looked upon with greater veneration. But the manuscripts are getting rarer every day, and later manuscripts can hardly be called superior to printed books. The Varendra Research Society have accordingly been trying to discover and collect old manuscripts, and the collection may now fairly claim to contain several rare original works, compilations, and annotations, which are likely to throw useful light on the system of Tantrika worship.

THE TARA-TANTRAM.

The Tārā-tantram having been first selected for publication, four Manuscripts, all without a date, were placed in the hands

तथैवात्रमधमीय विप्रसंख्यानमेव च । संख्यानचेव भूतानां यन्त्राणाचेव निर्णयः॥ उत्पत्तिविवुधानाञ्च तद्ध्यां कत्यसंत्रितम्। संख्यानं ज्योतिषाचेव पुराणाख्यानमेव च ॥ कोषस्य कथनचेव व्रतानां परिभाषणम्। गोचागोचस्य चाख्यानं नरकानाञ्च वर्णनम्॥ इरवक्रस्य चाख्यानं स्तीपुं सोचैव वच्चणम्। राजधमो दानधमो युगधमी स्तयेव च ॥ व्यवद्वारः कथ्यते च तथा चाध्याक्षप्र-वर्णनम्। इत्यादि वच्चणे युंकां तन्त्रमित्यभिधीयते॥ (8)

of Pandit Girischandra Vedantatirtha. The text, with different readings, compiled by him, is Codices of Tara-tantram. now published by the Varendra Research Society. The codex marked a was supplied by Pandit Tarakanta Smritibhusana of Phetagrama, in the district of Rajshahi. Though complete and long used as a guide in actual worship, it is not absolutely free from mistakes of the scribe. The codex markod w was supplied by Pandit Sāradācharana Bhattāchārya of Joari in the district of Rajshahi. It is complete and in some respects better than the codex marked on . The codex marked was kindly placed in the hands of the Society by Mahārāj Kshaunisachandra Rāya of Krisnanagara from his Library, which contains a collection of valuable manuscripts made by his illustrious predecessor Mahārāj Krisnachandra Rāya Rājendra Bāhādur. It is complete, although the scribe was obliged to leave gaps where he could not copy out his original. The codex marked म, though incomplete, was found to be the oldest; and so it was acquired by the Society, although it was already almost crumbling into dust. The codices क and न generally agree in their texts, while the codex ख supplies the greatest number of different readings. Pandit Girischandra adopted readings Different readings

which he found in more than one codex, and corrections. and noted the differences in the footnotes.

A few necessary corrections and restorations, made in editing the text, have been inserted within brackets or suggested in the footnotes; one, which occurs at page 9, has been adopted from the Tantrasāra. The best thanks of the Varendra Research Society are due to the owners of the codices

(9)

for the readiness with which they were pleased to lend them to the Society.

The Tārā tantram, as its name implies, relates to the worship of Tārā, one of the Tantrika Mahāvidyās. The rules are even now divulged to none but the duly initiated disciples of the cult. The first question (1. 2) of the Bhairavi, who appears (V.14) to be no other than Pārvati herself, which is asked of Bhairava,

who is Siva-Mahesvara, shews that even to her the secret had not been divulged all at once by her beloved lord. She had been first told, only incidentally, (on a former occasion, not specified in the text,) that Buddha and Vasistha were Tantrika sages of the order of Kula-Bhairanas. This had naturally roused her curiosity, and she now begged (in the Tārā-tantraṃ) to know the Mantra which had conferred such holiness upon Buddha and Vasistha. The Bhairava was thus induced to divulge (not of course without due caution and warning) the secret Mantra, which in fact was the Mantra for the worship of Tārā. To claim a great antiquity for this Mantra,

greater than what could be reached by Buddha or Vasistha, the Bhairava asserted (1.3.8) that this Mantra conferred spiritual success not only upon Buddha and Vasistha, but it had conferred such success also upon Visnu, Sadāsiva, Durvāsā, Vyāsa, Vālmiki, Bhāradvāja, Bhima, Arjuna and others in the days of yore.

The Tārā tantram does not, however, purport to give an exhaustive account of every thing connected with the worship of Tārā. Hence it is necessary to consult, among others, such original works and compilations as (1) the ( 10 )

Todala-tantram, (2) the Rudrayāmala, (3) the Brahma-yāmala (portions of which appear to have been separately designated as the Mahāchināchāra-Krama) and (4) the

Nila-tantram (5) the Mahānila-tantram, (6) Tārā-rahasyavrittikā (7) Tārārahasyam, (8) Ekajatākalpa, (9) Ekvirākalpa and (10) the Tantraratnam. Oral instructions must also be received from preceptors, who are looked upon as kereditary custodians of the secret cult, which has not as yet failed to find enthusiastic votaries in Bengal. Tārā may, in fact, be said to claim even now many Hindu votaries, although her Buddhist votaries are no longer to be met with in India, except in the hill-tracts of Nepal. The large number of works, connected with the worship of  $T\tilde{a}r\tilde{a}$ , show the great popularity which was once acquired and maintained by this cult. The Tārārahasyavrittikā (otherwise called the Vāsanātattva-bodhini) is a compilation, which deals specially with the mysteries of the Tārā-cult. The author (1) Samkara, son of Kamalākara. and grandson of Lambodara, quotes passages from the great philosopher Sanıkarāchārya, who is also credited either with the authorship or compilation of at least one Tantrika work, the Prapanchasāra. (2)

The image of  $T\bar{a}r\bar{a}$ , as worshipped by the Hindus of the present day, differs materially from the image which used to

<sup>(1)</sup> जम्बोदरस्य पौलेण कमजाकरस्त्रनुना। अकारि शङ्करेणेषा वासनातत्त्ववोधिनी॥

<sup>(2)</sup> Now in the Press and about to be published in the Series "Tantrik Text" Edited by A. Avalon.

#### (11)

There are reasons to suppose that although at one period there might have been no difference in the images worshipped by the Hindu and Buddhist votaries, important changes were introduced by the Hindus, a clue to which may be found in the description of  $T\bar{a}r\bar{a}$ , which is traditionally ascribed to Sri Samkarāchārya.

The Tārā tantram is divided into six sections, each of which is called a Patala. M. M. Sāstri, in his Preface (p. xxxii) to the Notices of Sanskrita MSS. (Second Series, Volume I) published by the Asiatic Society of Bengal, says—"Tārā tantram No. 146 contains 180 Slokas." This manuscript is said to have been found with Pandit Rāmatārana Thākura of Kānthālapārā near Naihati. But the manuscripts, collected and consulted by the Varendra Research Society, from different parts of Bengal, do not show, in any case, more than 150 verses in all. The Vārāhi-tantra, however, discloses the interesting fact that the Tārā tantram was a Mahā tantram, which consisted of more than tweive thousand verses!

#### THE FIRST PATALA.

The first Patala consists of 29 verses. It discloses, in response to the first question of the Bhairavi (I. 6), the Mantra.

This Mantra is said to consist of five syllables, which, according to the usual Tantrika method, are denoted by synonyms, which protect the Mantra from disclosure to the un-initiated. The Mantra is said to be Mantra rāja, the prince of Mantras,—a second Kalpavriksha,

(12)

the heavenly tree which satisfies every wish. According to the synonyms, this *Mantra* is prefixed by the Vedic *Mantra* OM. The other synonyms,— Hrillekhā, Kulakāmini, Kurcham, and Astram,—represent four tantrika vijas; and so the *Mantra* in five syllables, stands as follows:—

1 2 3 4 5
OM HRING STRING HUNG PHAT(1)
Devotion to this Mantra is said (I. 3-4) to have conferred
on Visnu (Janārdana) in his incarnation as Buddha, his power
of creation, and his privilege of enjoying immortality;
while in the case of Vasistha, it was this
Mantra which gave him the power to fix
his abode in the region of the stars.

The first patala, in response to the second question of the Bhairavi, also lays down the rules which Buddha is said to have practised in observing the morning-rites of Prātakrityam. It

begins with the worship of the , guru, the spiritual preceptor. The devotee for this purpose, rises in the last quarter (uttare prahare) of the night and then commences his devotional exercises by means of Dhyāna, Stava and Namaskāra i, e, meditation, hymn, and obiescence. The meditation must be performed in a particular region of the Sahasrāra, technically said to be the central Chandra mandala of the lotus of thousand petals (which is supposed to be situated in an inverted position below the crown of the head). The Dhyāna of the guru is indicated by the words begining with

#### (१) कों हीं स्तीं हं फट॥

( 13 )

Suddha and ending with manasam (I. 12-13). In this morning-rite every thing is purely mental; and Guru-dhyana. so it does not stand in need of any accessory articles of worship. The Sripaduka of the Guru (believed to be situated above the eye-brows, ) must be worshipped in this connection. The Mantra for this worship Sripādukā. has been indicated by another set of synonyms (I. 15) according to which the Mantra (1) stands thus :- AIM SASAKTIKA-SRIGURUPĀDUKĀM PUJAYĀMI NAMAH. In noticing the commentaries on the Gurupādukā-Stotram by Anantaiama and Raghunatha Nyayalamkara, M. M. Sāstri says, "that the word pādukā means the shoe, but in Tantras it means footprints, which are often worshipped under the names of Charana, pādapadma and so on". (2) Here the guru-pādukā can not, however, indicate any artificial foot-mark. The guhyāti-mantra (3) is referred to in verse 16; while verses 17-20 disclose the stava hymn in praise of the guru, who is to be looked upon as Siva. The Namaskāra is indicated in verse 21, according to which the guru is said to be one, who dispels spiritual blindness and helps the devotee to acquire celestial vision. (4) In this connection, the devotee is required to remember with

<sup>(1)</sup> अों सम्जातन-त्रीगुरुपादुकां पूज्यामि नमः।

<sup>(2)</sup> Notices of Sanskrita Manuscripts.

<sup>(3)</sup> ग्रह्मातिग्रह्मगोप्ता त्वं ग्टहाणकात्कतं जपम्। सिक्षि भंत्रत् मे देव! त्वत्रसारान्त्रहेश्वर॥

<sup>(4)</sup> अज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्चन-ग्रजाकया। पज्ञरुक्तिजितं येन तच्चे त्रीगुरवे नमः॥

#### ( 14 )

veneration (besides his personal preceptor) nine other gurus, all bearing the surname of Nātha. They are Old teachers. (1 25-26) Pralhādānanda, Sanakānanda, Kumārānanda, Vasisthānanda, Krodhānanda, Sukhānanda, Juānānanda, Bodhānanda and Kāranānanda in consecutive order. This list supplies a clue to the names of the old revered teachers of the cult, who have been canonised. This may, therefore, help us some day to understand the evolution of the cult, if we remember that the devotees, bearing the surname of Nātha, had originally a direct connection with Buddhistic culture.

#### THE SECOND PATALA.

The second Patala consists of 55 verses. The Bhairavi had previously heard (in connection with the Mahāchināchāra-tantram,) one of the three methods of worshipping Tārā. The chapter opens with the expression of desire on the part of

Mānasa and Yāntrika methods. the Bhairavi, to be informed of the remaining methods only, namely,—Mānasa and Yāutrika, or in other words, the mental

and the diagramatic. The Bhairava gives an account of both the mental method (I1. 3-30) and also of the diagramatic method (II. 31.55). This is prefaced by an account of the

akshobhya. six forms of Nyāsa, in connection with which is disclosed the name of Akshobhya

as the Risi, (the first sage who saw the Mantra). A quotation from the Todala-tantran has been added to the footnotes, and it is clear that the Tantrika Akshobhya is different from the Akshobhya of the Buddhists. The Tantrika Akshobhya is said to be Siva himself, so called because he showed no anxiety or

#### (15)

fear after he had swallowed the poison at the churning of the ocean, as narrated in the Purānas. But the Dhyāna of Akshobhya, as quoted in the  $Mah\bar{a}nila\text{-}tantram$ , describes him as a serpent, in which form he appears on the head of the image of  $T\bar{a}r\bar{a}$  in Hindu worship.

The six Nyāsas are described (II. 4) as (1) Risi-nyāsa, (II) Kara-nyāsa, (III) Anga-nyāsa, (iv) Varna-nyāsa, (V) Vyāpaka-nyāsa, and (VI) Pitha-nyāsa. The Mantras, as usual, are disclosed through synonyms, but like the Vedic Mantras, they are also mentioned along with their Risi, Chhanda and devata, which, in the present case, are said to be Akshobhya, Brihati and Ugratārā. The Vija is said to be Kurcha, the synonyom for Hung. Verses 5-6 describe Six Nyāsas, the Risi-nyāsa, verses 7-9 describe the Anga and Kara nyāsa, while verse 10 describes the Varna-The Mantras for the six angas ( parts of the body nuasa. of the devotee ) disclose six names, namely, -Akhila-Vagrupini for the chest, Akhanda-Vagrupini for the head, Brahma-Vāgrupini for the Sikhā, Visnu-Vāgrupini for the Kabacha. Rudra-Vagrupini for the three eyes (including the spiritual eye, supposed to be situated between the eye-brows), and

The first compound in the second line of verse 9 mentions the Mantra, which is used in the performance of nyāsa.

This is also indicated by synonyms, which stand for six long (dirgha) syllables.

called Maya. According to this, the syllables are :-

Sarva-Vāgrupini for Astra.

1 2 3 4 5 6
HRANG HRING HRAUNG HRAH.

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Each of these syllables must be prefixed to the several Vāgrupinis mentioned above, and thus the actual Mantras are obtained.

The Varnas are alphabets, fifty in number, (excluding the additional la or according to some Ksha.) They are arranged, for the purpose of Varna-nyāsa, in groups of ten.

The alphabets from we to we are for the chest; from we to we for the left arm; from we to we for the left leg; and from we to we for the left leg.

The pithas are mentioned in connection with the Pithanyasa, as imaginary situations in the body of the devotee. They are not geographical places commonly called pithasthānas In mental worship offerings are imagined and are (II. 14-16) arranged in the following consecutive order.

namely—wine, meat, wine again, good.

fish, wine once more, then fried rice, then wine, thereafter cakes and Luchis, then wine once more, and then rice with ghee, various sorts of curries, curds and concentrated milk-pudding. The mental worship culminates in devotional concentration of mind, which teaches the devotee the contemplation of his one-ness with the object of his worship.

The Yāntrika-worship is, however, different. It must be carried out in the Yāgagriham (II. 31). In this connection the four devatās, Ganesā, Vatuka, Kshetrapāla and Yogini

Yantrika worship.

are worshipped at the four doors of the Yantra diagram. The eight Saktis

(II. 43) must also be worshipped. The details have not been

(17)

disclosed in the  $T\bar{a}r\bar{a}$ -tantram, but they will be found earefully compiled in the  $T\bar{a}r\bar{a}$ rahasyavrittik $\bar{a}$  with the dhy $\bar{a}$ nas of Laksmi, Sarasvati, Rati, Priti, Kirti, S $\bar{a}$ nti, Pusti and Tusti.

The Yantra has been described very briefly (II. 27-29) as a square with four doors and a lotus of eight petals with a Yoni (triangle). This is a geometrical figure with accurate measurements, and great pains are taken to draw it with precision at the time of worship. The text ordains the drawing to be made with sandal-paste. A diagram in actual use is illustrated for easy reference. The offerings in this form of worship are not imaginary. They are, therefore, distinctly prohibited (II. 53) to be distributed among the female votaries, although the latter are not prohibited to take part in the worship.

The five Ms constitute the distinctive features of the Virāchāra system of Tantrika worship. They are called pancatattva, or simply panca as in verse 34. They are not mentioned here by name, but their names are well-known. As they are

always mentioned in a fixed consecutive order, they may also be known by their number, by which alone they are mentioned here, and not by their respective names. They must be purified before use. It is interesting to note that the *Mantras* for purification are Vedic.(1) The *Mantra* for purifying the first M (wine, Madyam)

Rig Veda 1 22, 20 and Atharva Veda 7, 26, 7.

#### त्यसाकं यजामचे

Rig Veda 7. 52. 12 and Taittiriya Samhita 1, 8. 1. 2 .

<sup>(1)</sup> तिह्यणोः पर्मं परं

Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS ( 18 )

has not been quoted on the ground that it has already been disclosed in the Nila tantram. (Patala IX.)

#### THE THIRD PATALA.

The third Patala, consisting of only 11 verses, refers very briefly to the ecstacy which a devotee enjoys by the use of Vijayā (Canabis Indica) followed by wine. Buddha is said to have laid down (1II.4) that drinking wine without a previous consumption of Vijayā cannot produce real ecstacy. In this patala the devotee is required to meditate upon OM as the bridge (Setu) over which he has to pass. The Sarasvatitantram discloses the different setus according to caste, and lavs down that OM is the Setu for Brahmanas and Kshatriyas, while Phat is the Setu for Vaisyas, and Hung for the Sudras. (1)

The devotee has no doubt to practise the dhyāna of the devi ( $T\bar{a}r\bar{a}$ ); but the dhyāna has not been disclosed. The form in which  $T\bar{a}r\bar{a}$  must be meditated upon in dhyāna has been given in detail in the  $T\bar{a}r\bar{a}rahasyavrttik\bar{a}$  from which it has been quoted in the foot note (pp. 11-12). This appears to be a paraphrase of the dhyāna given in the Rudra Yāmala.

Here she is imagined not in a benign, but in a terrible form. The devi is short of stature, bedecked with ornaments of serpents of various colour, bearing garlands composed of fifty numan heads, severed afresh from bodies, and bleeding freely.

#### मतिह ण स्तवते वी खेल

Rig Veda 1. 154. 5 and Atharva Veda 7. 26 2

(1) विमाणां प्रथवः सेत चित्रवाचान्तचेव च । वैद्यानाचीव फट्कारो सावा न्यूट्य कथाते॥ ( 19 )

The devi stands with one foot on a dead body (usually supposed to be Siva himself) in the funeral ground, Smasāna. The Tārā tantraṃ contains no hymns, but the cult has several hymns which are well-known—(i) The hymn in the Nila-tantraṃ con-

sists of 11 verses, (ii) the hymn ascribed to Samkarāchārya, which goes by the name of  $T\bar{a}r\bar{a}$ -pajjhatikā, has 31 verses, in which the words Vihāra, Niranjana, and Prajnāpāramitā occur; (iii) the Stavarāja, by Virupākshā has 28 verses, in which also occurs the word Prajnāpāramitā. There are three other hymns of  $T\bar{a}r\bar{a}$  quoted in the  $T\bar{a}r\bar{a}$ -rahasyavrittikā in the tenth putula from which one may clearly see that at one period of evolution,  $T\bar{a}r\bar{a}$  was looked upon as  $Prajnāp\bar{a}ramit\bar{a}$ , by the Hindus and the Buddhists alike.

#### THE FOURTH PATALA.

The fourth patala, consisting of 21 verses, enumerates the four gurus (IV 2), who are called (i) guru, (ii) parama guru, (iii parā para guru, and (iv) paramesti guru. The parama guru is the guru who reveals the Mantra and initiates the devotee. The Risi is called the guru, and

Akshobhya is, accordingly, one of the four gurus According to the Tārā-cult Siva is called the parāpara guru while the paramesti guru is Pārvati herself. A Bhairava is incidentally defined (IV. 10) to be one who enjoy all the

five or at least one of the Panchatattva after purification; and, according to this definition, the word Bhairava also signifies a devotee of a certain order. In this patala is disclosed in a covert manner

(20)

portions of the Virāehāra-ritual which have not yet received an instructed examination, as it is difficult to induce any devotee to divulge the meaning and intention of these rites. They were, according to the Visvādarsa-tantram, never intended for ordinary men living in the world subject to its passions, but for those abadhutas (1) who had adopted the ascetic life and had passed beyond the reach all of temptations.

#### THE FIFTH PATALA.

The fifth patable, consisting of 22 verses, relates to what is technically called Purascharanam; without which the Mantra is said (V.1) to bear no fruit. The word Purascharanam is the same as the word Purascharyā in verse 4. This is a rite, which consists of five different ceremonies,

Purascharans.

namely, Japa. Homa. Tarpna. Abhiseka.
and feeding of Brahmanas. Without

Purascharana a Mintra is said to be as inefficacious as a body
without life in it. This has to be performed four times in the

Kali age (V. 12).

The offering of blood during worship has been discussed very briefly in this patala. The offering of blood from the body of the devotee is held to be an offering of real efficacy as distinguished from the offering of blood of animals. The blood for this purpose should be drawn from specified parts of the body, from the

<sup>(1)</sup> हैतज्ञानविज्ञीनो यः सर्व्वभूतिज्ञिरतः । त्यक्तवर्णात्रमः शान्तः पापनेश्वपराङस्खः ॥ ज्यविज्ञिते न कत्रापि भूतपाप सदैव ज्ञि । ज्यवभूतः स्विज्ञेय स्तत् क्षते चीनसाधनसः॥

forehead, or the hands. or the breast, or the head or from the region between the eyebrows. (V. 15.) But female devotees have been distinctly forbidden to offer blood. (V) 17.) Tārā is said to be the same as Mahānila-Sarasvatí and Ekajatā. The image, in all cases, is the same, without any distinctive features; but there are modifications in the Mantras, which have been briefly indicated in this patala. (V. 20.) Sarasvatí is of white

indicated in this patala. (V. 20.) Sarasvatí is of white colour; but Mahānila-Sarasvatí is blue; a legend to account for this change of colour is to be found in the Tārārakasyavrttikā (Patala IX.).

#### THE SIXTH PATALA.

The last patala, consisting of only 12 verses, deals with the finits of worship according to the rules laid down in the Tārā-tantram. In this connection the Chinatantram and the Kāli-tantram have been referred to (VI. 9). The philosophy of these teachings appears to be indicated in verse (4) by the epithet Bhoga-makshau, which, according to the Tārāraha-yavrittikā suggests that there is no salvation (elsewhere) along with enjoyment, and no enjoyment along with salvation; but the worshipper of the lotus feet of Tārā helds both in the hollow of his palm. The closing verse of the last patala says that whatever has not been disclosed in the text should be learnt from the oral teachings of the garry, and if aught appears opposed

to the Vedas, it must yet be listened to with respect, without any doubt, and an explanation should be sought from the preceptors.

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

( 22 )

#### THE BUDDHA-VASISTHA-LEGEND.

No edition of the Tārā tantram would be complete without some account of the Buddha-vasistha-legend, reffered to (I. 1-2) in it. It has accordingly been quoted in the Appendix from three Tantrika works.—the Rudra Yāmala the Brahma Yāmala and the Smara Dipikā of Minanāth, from old MSS collected by the Varendra Research Society. The Rudra-Yāmala is not as yet a rare work, the Brahma-Yāmala is comparatively rare, while the Smara-Dipika may be said to be rare and unknown. According to these authorities, the worship of Tārā appears to have been introduced by Vasistha from the country of Mahāchina, situated by the side of the Himalayan mountains. This tradition fits in with the as-ertion in the Samayāchāra tantram that Tārā belongs to the Northern Āmnāva. (1)

The great sage Vasistha, son of Brahma practised the most severe austerities for a long time meditating upon a Mantra received from his father. He practised Yoga as it was then taught by the orthodox teachers, who enjoined self-denials of all sorts upon their disciples Vasistha discovered that he derived no benefit from the practices, and so he repaired to his father to ask for another Mantra. He was, however, advised to continue with his Mantra for a further period and to follow the Yoga-mārga for the worship of the devi called Buddhesvari, accord-

<sup>(1)</sup> काखिका भेटसिकता तारा भेट्रैच सब्सता। मानको भैरवीच्छिद्धा तथा धूकावती प्रिये। उत्तराम्बायाच कथिताः कत्नी प्रीव्यक्षसद्धाः॥

( 23 )

ing to a sākhā of the Atharvaveda. Vasistha now repaired to the sea-shore according to the Rudra-Yāmala or to the Kāmākhyā hills (near Gauhati in Assam) Further austerities. according to the Brahma-Yamala and once again applied himself to the strict observance of the orthodox methods of Yoga. As he did so for a long time without any result, he cursed the devi in a fit of anger. The devi, thereupon condescended to appear Curse. before him to say that he had adopted an altogether wrong path. Her worship, said the devi, was unknown to the Vedas, it was known only in the country of Mahachina, a country of Buddhistic practices, and Vasistha would gain his object, if he received instructions from Visnu, now residing there, in his incarnation as Buddha. So Vasistha repaired to Mahachina. But here he was amazed to find that Buddha was drinking wine in the company of women. His doubts were soon dispelled by Buddha, Buddha's teachings. who utimately initiated him into the mysteries, and told him to acquire a perfect unperturbed state of mind, which alone could be called a state of perfect purity.

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS

तारातन्त्रम्

Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS

## ॥ अय तारातन्वीक्तविषयानुक्रमः॥

#### प्रथम: पटल: ।

पूर्वीहिष्टी बुडविश्रष्टी केन सन्तेण सिडाविति भैरवं प्रति
भैरव्याः प्रश्नः— उग्रतारामहामन्तं परिजय्य बुडक्ष्णी जनाईनोऽजरामरतां प्राप,— स्ट्यादिकक्षेक्तर्ता च तयैवाभवत्,—विश्रष्टोऽय्येनामाराध्य नचनलोकमगमदिति भैरवोत्तरं—पञ्चाणमन्त्रोडारक्यनं—दुव्वीसो—व्यास—वाल्मीिक—भारद्वाजादि—कवीनां
भीमार्ज्जुनादि-चित्रयाणाञ्चानेनेव मन्त्रेण सिडिलाभक्यनं—
मन्त्रस्यास्थातीव गोपनीयता कथनञ्च। बुडदेवेन यत् प्रातःकत्यं चीणं तन्त्रे कथयेति—भैरवं प्रति भैरव्याः प्रश्न स्तां प्रति
तस्य च प्रातःकत्यविधिकथनं यथा—मन्त्री उत्तरप्रहरे सहस्वदल्वमलकणिकान्तर्गतपीठे गुरुं ध्यात्वा पाद्यादिभिक्षानसैः
पूजयेन्त्रिधा सप्तधा दश्धा वा जपेदित्यादि।

#### द्वितीयः पटनः ।

श्रव, श्रुतं तावत् प्रातः क्षत्य सधुना यन्त्रहाचीनतन्त्रे वृडदेवेन
तिविधं पूजनसुत्तं तेषु योन्यर्चनं तत्रेव श्रुतं,—िकन्तु मानसं
यान्त्रिकञ्च कीटगिति तदेव श्रोतुमिच्छामीति भैरवं प्रति भैरव्याः
प्रश्रः—भैरवेन मानसपूजाविधिकथनप्रसङ्गेन ऋष्यादिन्यासः,—
करन्यासः,—श्रङ्गन्यासः,—श्रस्तं,—कीलकं,— वर्णन्यासः,—
व्यापकन्यासः,—पीठन्यासः,—यन्त्रप्रतिष्ठा,—जीवन्यासः,—पूजाविधिश्वोक्तानि तथा—यान्त्रिकपूजाविधिकथनप्रसङ्गेन च पञ्चमकारशोधनमन्त्राणामतिदेशः, महायन्त्रप्रमाणं—तत्रत्याष्ट-

#### [ २८ ]

दलपचे दिग्विदिङ्निहें भेन पृथक् पृथक् देवतापूजानियमः — क्रू के तत्वेन यन्ते पृथाञ्चित्वानं — नसः, — खाडा, — खधा, — नसः, — वौपड़िति सन्तक्षमेण ययाक्रमं पाद्याद्यपचारदानियमः — पृथा-दिभेषोपचाराणान्तु निवेदयामीति सन्तेण दानियमः — स्त्रीस्यो नैवेद्यदानप्रतिषेधः — यौनिके यान्तिके सानसे वा स्त्रीणामधि-कारनिषेधः।

#### त्तीयः पटलः।

भैरव्याः पुरतो भैरवस्य साधककर्त्तव्योपदेशकथनं — यथायित पञ्चपाताविध-कारणपानं कर्त्तव्यं — गुकस्तत्पुतोऽिष पूजनीयः — तथा गुक्पतापि पूजनीया — तस्याः प्रसादादेव देवी
तुष्टा भवेत् — "षड्ङ्रन्यासं, — गुरोध्यानं, — सन्त्रध्यानं च कात्वा
सेतु क्ष्पं ततस्तारं च जष्टा जपमाचरेत्, — जपान्ते पुनस्तारं जष्ट्वा
देवीध्यानं कात्वा जपं विसर्ज्यये" दित्यादिविधिना रात्री जपेच्छिवोऽइसिति चिन्तयेत् — सर्व्वदा तत्परिवारसयोऽइसिति
ध्यायेदित्यादि।

## चतुर्थः पटलः।

भैरवीं प्रति भैरवोत्तरे, —गुबचतुष्टयनिहंग स्तेषु च मन्तदगुरोः प्राधान्यं, —तस्य तत्पत्नाय माहात्मावर्णनं, —विना मद्यं
वीरग्रत्यु च्लिष्टस्य निर्व्विकस्यभोत्तव्यतं, —पञ्चमकार —व्यवहारस्य
विशेषतः प्रथम-मजार पानस्य प्रग्रंसा, —गुब-तत्-पत्नी-पृत दृष्टितृणां साधकपत्नीनाञ्चाभिन्नषितवसुदानकत्तेव्यता, —निजपत्ना।
दृष्टदेवतायाञ्चावस्यपूजनीयत्वं — दम्पत्योः समानिष्टत्वे सर्व्वार्थसिद्धिकथनं, —सैधुने निषिदस्त्रीणाम्परिगण्नं — सेथुनविधानं, —तेजःपातनक्रमञ्च।

[ 3,5 ]

#### पच्चमः पटलः।

भैरवीं प्रति भैरवेन पुरश्वरणविधानकथनं—तस्य प्रकारभेदेन चतुर्धा निर्देश स्तदकरण मन्त्रासिडि:,—चतुर्णा पुरश्वरणाना-सन्यतम-द्विधा तिधा-समुख्यानुष्ठाने वा इच्छाविकल्पः,—रक्त-दानविधि:,—तत च जन्तुरक्तपूर्णकलसान्निजदेहक्षिरविन्दोरिष प्रशंसा,—देहतो रक्तदाने ललाटादिस्थाननियमः,—चतुर्णभिव वर्णानान्तताधिकारः,—स्त्रीणान्त्वनिधकारः,—पुरश्वरणमन्त्रान्तरं,—एवाञ्च दुर्बभत्वं गोपनीयत्वचिति।

#### षष्ठः परनः।

श्रव भैरव्याः पुरतो भैरवेन उगादिमन्ववयमाहालावर्णनं,— कालीतारामन्वज्ञानां प्रशंसा,—एतदुभयमन्तं विना भोगमीचयो-युगपत् प्राप्तिनं स्थादिति राज्ञान्तकथनं,—पश्चमकारज्ञानां प्रशंसा-दीन्युक्तानि।

## बुद्धविशष्ठसंवादः।

## [क्ट्रयामलोत्तः।]

विश्व निर्ज्ञने देशे तपश्वरणं, — षट्सइस्रवसरेणापि गिरि-जायाः साचात्वारमप्राप्य पितः समीपगमनं, — निजवन्तान्त-कथनम्, — श्रन्यमन्त्रपार्थनं, — शापप्रदानोपक्तमथ तस्य — ततस्तं प्रति ब्रह्मण उपदेशः. — श्रन्यमन्त्रग्रहणनिषेधः — "श्रनेनैव ते [ 20 ]

सिडिभीवितेति" समाखासनं, — ब्रह्मणा देव्या रूपवर्ष नच्च, — पितुक्पदेशं प्राप्य विशिष्ट्य, - तप्यितिसुद्धेस्तीरे गमनं तत सहस्रवत्सरानिप परिजय सिविमप्राप्य महाविद्यां प्रमुखमः,— हिराचस्य ग्रापपदानं,—ततो देव्यास्तलागागमनं,—"सम पूजानभिन्नेनाकारणमेव लया यप्तमित्यादि"गईणं, — बीडदेशे महाचीने गला महाभावं मत्पादाम्बुजं विलोक्य महासिदी भविष्यशीत्यादिभ्य देव्या चन्तर्धानं,—तच्छुता विशिष्ठस्य महा-चीनगमनं, - वृद्धं प्रणस्य "महादेवीसाधनायागतमतिदीनं ब्रह्मणः पुतं विशष्ठं सा रच रचं "त्यभयप्रार्थनं, —वेदवहिष्कृताचारांस्तां-स्तान पश्च-म सभोगपरान् साम्प्रदायिकानवलोका संग्रयनाशायो-परेगपार्थनञ्च. - विषष्ठं प्रति बुहस्य "कामकोधादिरहितेन निर्ज्ञनस्थेन गुचीभूतेन योगाभ्यासः कर्त्तेत्यः. - दिने दिने क्षता-भ्यासाच्छनै: यनै योंगी भवेत्,-इत्यादिकुलमार्गीपदेश:,-कुम्भक-सिंडावृत्तमाधममध्यमादिभेदः, - प्राणायामप्रशंसा. - देव्याध्यानं, — कु लमार्गप्रयंसा, — की लमार्गेण योगसिहेर्मासादिकालनिर्णेय:, --- मितं विना शिवीऽमत द्रत्याचिभिधाय साधनाय नियोजनं,-तच्छ्ला वशिष्ठस्य मदिरासाधनाय कुलमण्डपगमनं, — मद्यादि-पचनमाखाद्य च पुनः पुन स्तस्य सिडिलाभः।

## बुडविशिष्ठसंवादः।

#### विद्यायामले देवी खरसंवादे प्रथमपटले । ]

ब्रह्मणी मानसपुत्रस्य विशिष्ठस्य संयतात्मनीऽयुतवत्मरान् यावनी लाचले तारामाराधयतोऽपि देव्यनुग्रहलाभाभावः,—ततः पितु: समीपगमनं, - मन्त्रत्यागय, - क्रोधन दादमादित्यवज्ज्वलनां मुनिं प्रति ब्रह्मणो वाक्यं,—"तारामाराधयन्तो वयं सृष्टि-स्थित्यन्त-हेतुलं प्राप्ता ब्रह्मवियाुमहेष्वरा — चतस्त्वमपि तामेवाराध्य सिडिं प्राप्तासि इति"-ब्रह्मणी वाक्यं,-"नीलाचले वसता इविष्यं भुञ्जता सहस्रं वसरान्, —ततः प्रतिदिनं जलगण्डूषमानं पिवता वर्षाणां सइस्रमियमाराधिता मया तथापि मय्यस्याः कर्णा नाभवत्ततः पुनरइमेनेन पदातिष्ठन् भुवि वर्षाणामष्ट-साइस्रं सदानुध्यायन् जपन्नाराधयम् इस्यमयुतेनापि वसरै-रद्यापि न जातास्याः करणा मिय तलायमियं दुराराध्या विद्या पितापि भवता सम्बं पदत्तेति" ब्रह्माणं प्रति विशिष्ठस्य वाक्यं— "एतस्याः सहमी विद्या काचिदन्या नास्तीत्यतो मदनुत्रया पुन-रिप तत्रैव गला तामेवाराधय प्रचिरादेव ते सिंडिर्भवितेति विशिष्ठं प्रति ब्रह्मणी वाक्यं, — तच्छुत्वा पुनरपि विशिष्ठस्य नीलाचल-गमनं, -- नानाविधोपचारैस्तत्र ताराराधनम्, -- एवं सहस्रं वस-रानतिवाद्यापि साचालाराप्राप्तिः, — ततः क्रोधपरस्य मुनैर्ज्जल-मादाय शापप्रदानीयोगः, - तालालिकीं मुनिर्भयद्वरीं सूर्ति-मालोक्य देव्या आविभीव: -विशिष्ठेन णापप्रदानं, -तियाशप्ताया देव्या "बीनाचारंविना नैव प्रसीदामीति" विश्वष्ठं प्रत्युत्तिः,— ३२ ]

नान्यः कोऽपि वृदक्षिजनार्द्दनाज्ञानाति सदाराधनाचारसती-ऽजानता त्वया व्यवायासबह्लोऽयं कालो गसितस्तदधुना तेनैव बुदक्षिजनार्देनेनोपदिष्टेनाचारेण सामाराध्य तदाखेव प्रसना-स्नीत्यादि वश्चिष्ठं प्रति देव्या वाक्यम्॥

#### [ हितीये पटले । ]

यतः सैरवीं प्रति सेरवोत्तरे,—देवीं प्रणस्य सहाचीनं गता
वुद्दक्षिणसवलीन्य परं विस्तयं गतस्य वेदवादविद्दविद्दिशियसाचार
देखेवं चिन्तयतस्तस्य विष्ठस्य पुरती "यदि तस्याः प्रसादं त्वसचिरेणाभिवाञ्चिस। एतेन चीनाचारेण तदा मां भज सुन्त।॥"
देखाकायवाणी—तयाकायवाणीमाकर्षे रोमाञ्चितकलेवरस्य
विश्वष्टस्य भूमी दण्डवत्पतनं,—ततस्रोत्याय वुद्दक्षिजनाईनसभीपगमनं—विष्ठष्टं दृष्टा किमर्यमहागतोऽसीति तं प्रति वुदस्य प्रयः,
—तत स्तं प्रणस्य विष्ठिनात्महत्तान्तकथनं,—ततस्तस्य प्रणताय
वुद्देन स-ज्ञानप्रदानं,—तज्ज्ञानस्याप्रकाश्यताकथनञ्च,—विष्ठष्ठं
प्रति वुद्देवेनाचारविधिकथनं यथा—स्नानादिकं सर्वे मानसमिव
कार्येः—श्रभाश्यभकाचविवेचनन्तु न कार्य्यः,—सदैव मनसो निर्व्विकल्पत्मसुचिनं,—कत्रभोजनेरिष पूजादिकमनुष्ठेयम्,—श्रश्चचै
देशेऽपि—महानिशायां विल्दानं कर्त्तव्यं—स्त्रीदेषो नेव कर्त्तव्यः
परं पूजनमेव कर्त्तव्यमित्यादीन्यकानि।

[ त्वतीयपटले । ]

पूजाकालं विद्यान्यदा मित्रदर्भनसुरापानयोः प्रतिविधः ॥

इति बुडविश्रष्ठसंवादः समाप्तः।

# शब्दसूचीपतम्।

| विषयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रष्ठा । | विषयः।             | प्रहा : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| ञ्जङ्गना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३        | ऋषादिन्यास         | ų       |
| अङ्गार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3         | एकजटा              | 68      |
| चय व्वेवेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25        | कर्णिका            | ٦, 8    |
| ञ्जनक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २५        | कराष्ट्रन्यास      | ¥.      |
| अस्यासयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,74,    | कल्पतस्            | É       |
| च मेध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58        | कल्पद्रुम          | 3       |
| अर्जु ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2         | कामाख्या योनिमग्डच | २६,२०२८ |
| अप्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         | कासिनी             | 35      |
| बरादगस्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २५        | कारण               | 8,0,22  |
| अस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦, ٧      | कालकामिनी          | र१      |
| <b>अस्यि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3         | काली               | 35,92   |
| व्यचो स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4, 90     | कालीतन्त्र 💮       | 38      |
| <b>आकर्षण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | સ્યૂ      | काथी               | 15      |
| ञाकाशगासिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २३        | कीर्त्ति           | 3       |
| व्याका भवा ची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø.        | की ल क             | Y.      |
| <b>आधार</b> शिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c         | <b>नुन्भ</b> क     | 28      |
| <b>बाराधना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹0        | कुमारानन्दनाथ      | 8       |
| न्त्रासंव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23        | <b>कुल्वुका</b>    | 8.0     |
| द्रप्टदेवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89,98     | कु ब कात्याय नी    | *X      |
| <b>ज्यतारा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,4       | <b>जु</b> जनामिनी  |         |
| <b>उपतारि</b> ची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €, €,     | कुल कु एड की       |         |
| <b>उद्दोध</b> क्षपीविष्णु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.5       | <b>बुबभैर</b> व    | 8       |
| <b>ड</b> हिं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२        | <b>कुत्तमग्</b> डप | २६      |
| म्यवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.6       | कुलमार्ग           | 28,74,  |
| Marie Control of the |           |                    |         |

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

| - |    | -   |
|---|----|-----|
|   | ₹8 | ]   |
|   | ₹0 | - 1 |
| _ |    |     |

|                              |           | विषयः।       | पृष्ठा ।             |
|------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| विषयः।                       | प्रहा ।   |              | 22                   |
| <b>कु</b> बिंदि              | 28        | चीनभूमि      |                      |
| जुनाची ।                     | 22        | चीनाचार      | 05,30,55             |
| कु जी न                      | 80        | जप           | ११,१६,२२,३१          |
| <b>कु चेश्वरी</b>            | २२        | जन्तु        | 80                   |
| कुरोत्तम                     | 88        | जार          | 3€                   |
| <b>क्</b> र्च                | २,८,      | जीवन्यास     | 2,3                  |
| <b>कूर्च</b> वी <del>ज</del> | Y.        | त्रानानन्द   | 8                    |
| कूर्मातत्त्व                 | 3         | तत्त्वज्ञान  | २६ २ ७,३१            |
| कृष्ण                        | 28        | तर्पण        | 9,29                 |
| कैंचास                       | 9         | तार          | 11,12                |
| कौच                          | 8         | तारा         | ८,१०,१८,२६,२७,२८,६०  |
| कौखमार्ग                     | રપૂ       | तारातन्त्र   | 31                   |
| कौचिक                        | 19,09,3   | तारिषी       | 0,12,18,15,12,21,22, |
| कौलिकपुरुष                   | 9.9       |              | 35,05,35             |
| क्रोधानन्द                   | 8         | तारिणीमन्त्र | 38,95,98             |
| गङ्गर                        | 18        | तारि:णीशाधन  | 90                   |
| गजतु प्डतस्त                 | 14        | ਰੁਇ          | 3                    |
| गचेप                         | 2         | तेजः         | 94                   |
| गिरिजा                       | 29        | तेमन         | 9                    |
| गुरु २,४,६,८,११,१२,१६,       | \$2,22,28 | त्यर्गा      | 10                   |
| गुरुतन्त्र                   | 31        | दिक्पाल      | રય                   |
| गुरुपङ्कि                    | 90        | दुर्वासा     | 2                    |
| गुरुपत्नी                    | 84        | देवताबोधन    | 3                    |
| गुरुपुत्रवधू                 | 84        | देह          | 99                   |
| गुरुव ह्वा                   | 38        | <b>दं</b> ची | 10                   |
| गुर्सुता                     | 84        | ध्यान        | 39,92,22,24,28       |
| चन्द्रमण्डल                  | 2         | नरक          | 78                   |
| चिता .                       | 3         | नचात्रलोक    | 1                    |
| चीनतन्त्र                    | 38,88     | नारकी        | . 94                 |
|                              |           |              |                      |

## [ ३५ ]

| विषयः।                    | प्रशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषयः।        | ् प्रशा               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| नीचतन्त्र                 | τ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मीति          | 01,3                  |
| नीलाचल                    | २६,००,२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विं           | 11                    |
| न्यास                     | 4,€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बुद्ध         | 4,12,08,24            |
| न्यासजान                  | ¥,€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बुद्धस्पी     | 97,26 38.39           |
| पञ्च                      | Z 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बुद्धपीजनाई   | न १२८                 |
|                           | રપ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्देवरी       | 44                    |
| पञ्चवाच                   | १घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बोधानन्द      | 8                     |
| पर <b>मगुरू</b><br>परदेवी | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बौद्धदेव      | \$5.27.8              |
| पर्मेष्टि गुरू            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बौद्धदेश      | -                     |
| परापरगुर                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्रह्मदायक    | 18                    |
| परिवार                    | \$1,09,3,\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्मसायुज्य | 99                    |
|                           | १२,२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ब्रह्मा       | २४,३€,२≥              |
| पशु                       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्राह्मण      | 19                    |
| पशुभाव                    | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भवाव्यि       | 90                    |
| पशुसक्त                   | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भाव           | 15                    |
| ίπ                        | 11,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भारद्वाज      | *                     |
| पान                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भीमसेन        | *                     |
| पारिजात                   | 4,€,≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भुवन          | ₹,₹9                  |
| मीठन्या <b>स</b>          | 14,98,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भृमित्याग     | 28                    |
| पुरश्वरण                  | 12,10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भैरव १.२,११   | 35,31,71,91,11,81,81, |
| पुरचर्या                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भैरवी         | 39,09,19,89,59,80,5,9 |
| पुष्करतीर्घ               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भोग           | 32                    |
| पुष्पकर्षणा               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भूमध्वदेश     | 69                    |
| पुष्टि                    | 6,98,96,22,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मज्ञान        | \$0                   |
| पूजा                      | ₹¥,₹€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मणिपीठ        | 3                     |
| पूर्णयोगी                 | 60,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मत्स्य        | २६                    |
| प्रचाव                    | રપ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भदिरा         | \$ £'.\$ .            |
| प्रत्यचित्र               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मदिरासाधन     | २६                    |
| प्रज्ञादानन्दनाथ          | . 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मद्य          | 95,35,88,98,0         |
| प्राणायाम                 | THE REPORT OF THE PARTY OF THE |               |                       |

# [ ३६ ]

| विषयः।                  | पृष्ठा ।      | विषयः।             | प्रधा।                                          |
|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| बद्यसाधन                | 35            | यन्त्र             | ₹€,⊏                                            |
| सहाचीन                  | 22            | यशः                | 15                                              |
| बहाचीनतन्त्र            | 8             | यागग्टच            | 5                                               |
| सहाचीनदेश               | १८,१९         | योग                | 21,28                                           |
| सहानिशा                 | 29            | योगमार्ग           | 28                                              |
| <b>स</b> ज्ञानी जतन्त्र |               | योगभिचा            | <b>\\</b>                                       |
| <b>महानी</b> जसरस्तती   | 10            | योगास्यास          | <b>22 28</b>                                    |
| यहापेट                  | ع             | योगिनी             | 5                                               |
| <b>महा</b> विद्या       | <b>২</b> ২,২६ | योगी               | <b>₹₹₹₹₹</b> ₹₩                                 |
| बहाबीरभाव               | 28            | छोनि               | C, 14.15                                        |
| बहाबाया                 | रू            | योन्यर्ज्ञ न       | 8                                               |
| <b>ब</b> हामोच          | 19            | यौनिक              | 90                                              |
| बहायन्त्र               | <b>C</b>      | रता                | 10,22                                           |
| <b>ब</b> हायीगी         | 9.9           | रति                |                                                 |
| <b>स</b> हायित          | 35            | रूट्               | 90,28,24,20                                     |
| <b>म</b> हाशाप          |               | रौद्री             | <b>4</b> 4                                      |
| बाष्वी                  |               | <b>बतासाधन</b>     | १द                                              |
| <b>पावा</b>             | 5             | वबाट               | 10                                              |
| <b>मा</b> क्त           | 48            | लच्यो              | 3                                               |
| <b>भा</b> हात्मत्र      | 12,88,95      | <b>लिङ्गभैर</b> व  | 14                                              |
| मांस                    | \$\$ \$\$,3   | वटुक               | '.<br>5                                         |
| सीननाथ                  | <b>३</b> २    | वञ्चपुष्य          | 90                                              |
| स्युड                   | 8.98          | वर्ष               | ų.                                              |
| सुद्रा                  | 35            | वरदा               | 28                                              |
| सूच                     | €,94          | वर्ष               | 48                                              |
| <b>बू</b> लाधार         | 9             | विशिष्ठ २,६,३१,३३, | ₹₹<br>₹₹,₹8,₹ <i>6,</i> ₹ <i>0,</i> ₹ <u>८,</u> |
| मैथुन                   | ८,१४,१५,२६    | V-1(1/1()          | २८,४०<br>२८,४०                                  |
| <b>नो</b> च             | 82            | विशिष्ठानन्द्नाथक  | 8                                               |
| वजुर्बेद                | ३५            | वशी                | 28                                              |
|                         |               |                    | 10                                              |

| - |    |     |
|---|----|-----|
|   | ३७ | ]   |
| 1 | 20 | 100 |
| _ |    |     |

| विषयः।        | प्रषा ।           | विषयः।           | मुखा ।                  |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| वषट्          | ų                 | वैष्य            | 68                      |
| वसुधा         | १६                | वौषट्:           | b b                     |
| विञ्चलना      | <b>C</b>          | व्यापक-विन्यास   | ų                       |
| विद्भवस्था    | ų                 | यति ४,५,६,६      | AT 10,18,10,21,22       |
| वाक्पति       | <b>২</b> ૫        |                  | 28 99                   |
| वागभव         | ą                 | <b>থি</b> কিবু ক | - 28,                   |
| वाल्ग्रीकि    | *                 | ग्रपथ            | १२                      |
| वितस्ति       | 16                | ग्रव .           | 3                       |
| विधान         | ११,१५,१६ २०       | भान्ति ।         | 3                       |
| विधि          | 88                | <b>भाप</b>       | 5, 44                   |
| विष्णु        | ५,३६ ६० ६६,३०     | भास्भवी          | १२                      |
| विद्या,       | २६ २०.२८          | <b>গি</b> ৰ      | <b>4,82,94,95,28,26</b> |
| वीज           | ų                 | <b>थिवा</b>      | ٤.                      |
| वीर           | 11,18,14,14 48 44 | <b>यिरः</b>      | 68                      |
| वीरवन्नभ      | 18                | <b>चिष्य</b>     | 38                      |
| वीरभाव        | २५                | যুৱি             | 11                      |
| वीरेन्द्र     | 39                | न्यूड्           | 19                      |
| वीरेथ         | र्थ               | <b>भो</b> क      | ₹?                      |
| <b>ट</b> षभ   | १२                | गीव              | श                       |
| वेद           | 49                | श्री             | 12                      |
| वेदकार्य      | <b>\\$8</b>       | न्द्रासमार्ग     | *8                      |
| वेदगामिनी     | 49                | प्रयान           | \$1,3                   |
| वेदवाद        | 09,39             | षट्पद्म          | 8                       |
| वेदवादविक्त   | 4.                | <b>स</b> त्त्वचक | 88                      |
| वेटमार्ग      | 48                | बतीर्थ           | 14                      |
| वेदमार्गाश्रय | <b>\\ 8</b>       | सदाभिव           | . 3,8,                  |
| वेदव इिष्कृत  | 28                | सञ्चा            | <b>19.</b>              |
| वेदान्तिवत्   | **                | सनकानन्द         | 8                       |
| वेदार्थ निपुण | 48                | मुखिदानन्द्योग   |                         |

| -      |    | 7 |
|--------|----|---|
|        | ३८ |   |
| 11/200 | 2~ |   |
| L      | ,  |   |

|                     | प्रशा                | विषयः।           | पृष्ठा । |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|
| विषयः               |                      |                  | 90,73    |
| समाधि               | 59                   | स्ती             |          |
| सर्वार्धसिख         | 88                   | खतन्त्रतन्त्र    | 39       |
| सरखती               | \$,50,26             | खेदोद्गम         | 28       |
| सच्चदनपङ्ग          | न २                  | स्रार्दीपिका     | ३२       |
| साधक                | 18,35,31,49,89,99,09 | इर               | ३५. ३७   |
| साधन                | १८,२१,२२,२१,२६,३०    | इविष्य           | es       |
| सिख                 | १,>,१४,२३            | इस               | 68       |
| <b>सिड्डमन्त्री</b> | 22                   | <b>इिम</b> वान्  | 35       |
| सिखि                | ११,१५.१६,२१,२४,२८    | हृदय             | 60       |
| सिडिमार्ग           | 5.5                  | <b>हृदक्षो</b> ज | 0        |
| <b>बिडिमू</b> ल     | 3.5                  | हुनानु           |          |
| सुखानन्द            | 8                    | G 4.3            |          |
| सुरद्रम             | •                    | चित्रय           | 2,9      |
| सुरा                | 21                   | चितिमग्डन        | 23       |
| षेत                 | 99                   | चे ह। पाच        | E        |

# शुडिपत्रम्।

| <b>प्र</b> हा | पङ्गिः | <b>अग्रुडम्</b> | गुडुम      |
|---------------|--------|-----------------|------------|
| 8.            | १३     | न्त्री          | न्त्रो     |
| · ·           | ,      | শ্বী            | श्री       |
| 3             | 13     | द्यौतनं         | द्योतनं    |
| 99            | îų     | दे बौध्यानं     | देवीध्यानं |
| 94            | 18     | শ্বী            | न्त्री     |
| >>            | ų      | तस्या           | तस्याः     |
| 9 8           | 39     | चञ्चना          | चञ्चनाः    |
| »ų            | 65     | वली             | वनी        |
| >€            | 0      | सद्रा           | मुद्रां    |
| <b>\$</b> =   | 9.6    | ai              | तं         |
|               |        |                 |            |

# ॥ तारातन्त्रम्॥



प्रथमः पटलः।

# श्रीं नम सारिन्यै \*॥

कैलासिशिखरे रस्ये देवदेवं महिखरम्।

पप्रच्छ भैरवी देवी ग्रयनीये सुखोषिता ॥ १ ॥

पुरा यो किथिती बुढविशिष्ठो कुलभैरवी।

तेन मन्त्रेण देवेग ! सिढी ती वद मे प्रभो ! ॥ २ ॥

भैरव उवाच (१)।

भ एव प्रामी देवी बुडक्षी जनाईन:।
उग्रतारा-महामन्त्रं पञ्चाणें परिजप्य च॥३॥
स्ट्यादिकमाकर्ता च (२) मजरामरतां ययी।
विग्रिष्ठोप्येन(३)माराध्य नचत्रलोकमागत:॥ ४॥

<sup>•</sup> च्रॉ नमः त्रीत्रीनाचादिनाचगुरवे खामिने महाकालाव महाकालीयुक्ताव परमकाक्णिकाय भगवते परमेश्वराय गौरीनाचाय नमः। ख।

<sup>(</sup>१) श्रीभैरव उवाच। स।

<sup>(</sup>३) म्येना । चा

#### तारातन्वे

2

योगसिडी खरो भूला द्योततेऽद्यापि वक्षभे !।
तदुडारमतं (१) वच्चे यतः सर्व्वेखरो भवेत् ॥ ५ ॥
प्रणवं पूर्व्वमुद्द्व्य हक्केखा कुलकामिनी ।
कूर्चमस्तं मन्त्रराजो देवदुम दवापरः ॥ ६ ॥
श्रनेनेवं समाराध्य सर्व्वेगोऽभृत् सदाधिवः ।
दुर्व्वासा-व्यास-वाल्गीकि भारदाजादिकः (२) कविः ॥०॥
भीमसेनार्ज्जनाद्यास्ते चित्रया जियनोऽभवन् (३) ।
दित ते किथतं देवि ! रहस्यं परमोत्तमम् ॥ ६ ॥
गोपनीय प्रयत्नेन यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ ८ ॥

भैरव्युवाच (४)।

लत्त्रसादादहं (५) देव ! श्रुती सन्त्र: सुरहुम: । बौडदेवेन (६) यचीणें प्रात:क्तत्वं वदस्व (७) मे ॥ १०॥ भैरव सवाच ।

प्रात:क्तत्यं प्रवच्यामि येन सिद्धो भवेत्ररः । उत्तरप्रहरे मन्त्री सहस्रदलपङ्कजे ॥ ११ ॥ कणिकान्तर्गते पीठे चन्द्रमण्डलसित्रधी (८) । ग्रुडस्फटिकसङ्काग्रं (८) ग्रुडचौमविराजितम् ॥ १२ ॥ वराभयकरं ग्रान्तं प्रसन्नवदनेचणम् । गन्धपुष्पादिभूषात्यं (१०) दियताग्रक्त (११) मानस्य ॥१३॥

(१) अयो । सा

- (७) तदास्य मे । ख।
- (२) अरद्वानादिकः। ख।
- (८) सिद्मे। ख।
- (३) जयिनो रखे। स।
- (६) त्रों गुइस्किटकसङ्घां। ख।
- (४) चाँभैरव्यवाच। छ।
- (१०) शुडुगन्वाद्यभूषितं। क।
- (१) -दर्य । ख । अयमेव साधीयान् । (११) सक्त । का
- (६) बड्रदेवेन, इति युक्तः पाउः ।

इति ध्यात्वा तु गुर्वे (१) पाद्यादी स्मीनमें र्यजेत् (२)। तिधा वा सप्तधा वापि दश्धा प्रजपेन्सनुम् (३)॥ १४॥ वागभवं पूर्व्वमुचार्थे गुरुं तद्यिताभिधाम्। श्रीपाद्कां पूजयामि नमो मन्ती गुरुपिय: (४) ॥१५॥ गुञ्चातिमन्ततो मन्ती समर्थ स्तवमाचरेत्॥ १६॥ ॐ नमस्ते भगवनाथ ! शिवाय गुक्रूपिणे। विद्यावतारसंसिदी स्वीलतानेकविग्रह!॥ १७॥ अवाय भवरूपाय परमालाखरूपिणे। सर्व्वाज्ञानतमोभेट (५)भानवे चिन्ययाय ते॥ १८॥ खतन्त्राय दयालिप्त-(६)वियहाय ग्रिवात्मने । परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां भवटायिने ॥ १८ ॥ विविकिनां विविकाय विसर्षाय विसर्षिणाम्। प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानकृषिणे॥ २०॥ सुत्वा (७) ऽज्ञानिति-मन्त्रेण नमस्कारं समाचरेत्। स्रूलाधारे स्रूलविद्या-(८)खरूपां कुलकुग्डलीम्॥ २१॥ सूर्य्यकोटि-(८)प्रतीकाशां विषतन्तुतनीयसीम् ॥ २२ ॥ प्रसुप्तभुजगाकारां साईतिवनयान्विताम्। इंसो-मन्त्रेण तस्याय चैतन्यं योजयेत्ततः (१०)॥ २३॥

<sup>(</sup>१) खगुरवे। ख।

<sup>(&</sup>gt;) जमेत्। खा

<sup>(</sup>५) संजपेत्। ग। दश्वेयं जपेन्यसुम्। क।

<sup>(8)</sup> युरोः विवे !

<sup>(</sup>६) छात्र। खा

<sup>(</sup>५) सर्वाज्ञानतसीभेहे। क।

<sup>(</sup>७) सत्वत्तानेन। ख। क-पृक्तके सुत्वेति नास्ति। (६) तड़ित्स्य व।

<sup>(</sup>८) मूलविद्यां। क। (१०) इंसमन्त्रेण तथास्त उत्वानं मस्यावरेत्। स ।

#### तारातन्त्रे

पद्मषट्कं भेदियत्वा कि शिकाधः समानयेत्।

ततस संस्मरेत् की लान् गुरूनितान् कु लेखि ! ॥ २४ ॥

प्रह्मादानन्दनाथाखः सनकानन्द एव च।

कुमारानन्दनाथस (१) विशिष्ठानन्दनाथकः ॥ २५ ॥

क्रोधानन्द-(२)सुखानन्दी ज्ञानानन्द स्ततः परम्।

बोधानन्द स्ततो नित्यं कारणानन्दन-न्दिताः ॥ २६ ॥

विघूर्णनयना स्ताहक् श्रिकासङ्गिवराजिताः ।

ततो विन्दुस्कुरन्याध्वी-धारया तान् प्रतर्पयेत् ॥ २० ॥

तस्मात्तेनैव मार्गेण खस्थानं प्रापयेत् पराम्।

तस्मात्तेनैव मार्गेण खस्पानं प्रापयेत् पराम्।

तस्मात्तेनैव मार्गेण खस्यानं प्रापयेत् पराम्।

॥ इति श्रीतारातन्त्रे प्रथमः पटनः॥

# दितीयः पटलः।

# यीभेरव्यवाच।

श्रुतमेतन्महाभाग ! प्रात:क्तत्यमही महत्। महाचीनाख्यतन्त्रे च तिविधं पूजनं हि यत्॥ १॥ उक्तवान् वृद्धदेविग (५) स्तत्र योन्यर्चनं श्रुतम्। मानमं यान्त्रिकर्चेव श्रीतुमिच्छामि मास्प्रतम्॥ २॥

21

<sup>(</sup>१) कुमारानन्द्रनाष्ट्राख्यो। या। (२) क्रोधानन्द्रः सुखानन्द्रो। सा। (२) पटलं स्वं विचिल्येत्। का। पाटलं स विचिल्येत्। सा।

<sup>(8)</sup> प्रतिक्षते च्यवस्यं सुरसन्दर्गाग। र्षे बुद्धदेशोसी तह्न। स्व -ग।

## हितीय: पटल: ।

4

## श्रीभैरव उवाच।

अनः पूजा विधिं वच्चे न्यासं पूर्वे (१) ऋणु प्रिये !। श्रकते न्यासजाले हि श्रधिकारी न विदाते॥ ३॥ ऋषादिन्यासकचुव कराङ्गन्यास एव च। वर्ण-(२)व्यापकविन्यासी पीठन्यास स्ततः परम्॥ ४॥ अचीभ्यस (३) ऋषि: प्रोक्तो वहती च्छन्ट ईरितम । उयतारा देवतोता क्रईवीजसुदाहृतम ॥ ५ ॥ शक्तिरस्तं शेषवर्णाः कीलकानि भवन्यत । अखिलवायूपिणी मुक्का हृदयाय (४) नमी वदेत् ॥ ६ ॥ श्रवण्डवाय्पिणीमुक्का शिरसे विज्ञवसभा (५)। ब्रह्मवायुपिणीमुक्का शिखायै वषड्लियपि ॥ ७॥ विशावायपिशीमुक्ता कवचाय इमीरितम (६)। रुद्रवाग्रिपणी (७) नेतनयाय वीषड्लियपि ॥ ८ ॥ सर्ज्ञवायपिणीमुक्का यस्ताय फिड्ति सारेत्। षड दीर्घमायया चैव वीजानामेव (८) चीचरेत्॥ ८॥ श्रद्भानिऽङ्गलीनान्तु पाणितो योजनचरेत् (८)। श्रादिॡवर्णपर्यान्तान् हृदये विन्यसेत् प्रिये ॥ १० ॥ एकाराद्यान् ङादिढान्तान् (१०) क्रमेण बाहुयुग्मके। गादिभान्तान् मकारादिचान्तान् जङ्घाइये प्रिये!॥ ११॥

- (१) न्यासं पूर्ञी ख।
- ६ इमिरितम्। क।
- (२) चर्डीव्यापक।क।
- (७) स्ट्रवायांपणीमुक्का। ख।
- (३) अच्छोभ्योऽत्र। ख।
- ाट वीजाने नामची चरेत्। सा।

(8) हिदयाय। क।

(८) अङ्गीत क-पुस्तके नास्ति।

- (५) वल्बभा। का।
  - (१०) ठानान्। ग। एघाना उर्राटटानां व क्रमण बाइवुम्मक । ख।

तारातन्त्रे

E

सूलेन व्यापकं न्यस्य पीठन्यासं समाचरेत। हत्सरोजी सुधासिन्धं (१) मध्ये दीपं सुवर्णजम् ॥ १२ ॥ परितः पारिजातां सध्ये जल्पतक् ततः (२)। तन्त्र्ले हेमनिसीाणं दायतुष्टय-(३)भूषितम् ॥ १३ ॥ मग्डपं मन्दवातेन पराक्रान्तं सुधपितम । तच यन्तं (४) प्रतिष्ठाय तत पूजां समाचरेत्॥ १४॥ एवं पौठमये देहे चिन्तयेद्यताविणीम्। हृदिपाख्यमादाय जीवन्यासं समाचरेत्॥ १५॥ इति ते कथितं कान्ते ! न्यासजालमन्तमम् (५)। परिपाटी गुरो जेंया न्यासानां रचनं (६) प्रिये ! ॥ १६ ॥ तत: पूजां प्रकुर्वीत येन तन्ययतासियात्। स्नायाच विमले तौर्घे पुष्करे हृदयात्र्यते ॥ १० ॥ शिवशक्ति समायोग: सन्धा प्रोक्ता च तान्त्रिक:। विन्द्चतसुधाभि स्तां (७) तर्पयेत् प्राणवस्रभे ! ॥ १८॥ तत स्तत्यपरिवारादीन् (८) तत्यरीरे विलाप्य च। उदर्त्तनादिकं दत्त्वा स्नापयेहिव्यवारिणा॥ १८॥ सदुवस्तेण संमार्च्य (८) नयन कजालं ददेत्। ललाटे चैव सिन्ट्ररं भनतां चरणाख्वजे॥ २०॥

- (१) सुधासिन्ध्यभधे दीपं सुवर्णक्य। क।
- (२) सारेत्। ख।

(५) सनोहरं। ख-ग।

(३) द्वारचत्रस्य। ख।

(६) रचने। ख।

(8) मन्त्रं। खा

- (७) सुधाभिया ख।
- (c) परिवाराणि । ग । ततसेत् परिवाराणि तत्यरीरे विभाव्य च । ख ।
- (६) संप्रोञ्क्य । जा। स्टदुवस्तैः गानैः प्रोञ्क्ष । स ।

## हितीय: पटल: ।

चिन्तयेत्मनसा सृत्तिं सर्वालङ्वारभूषिताम्। ततः सोऽइसिति ध्यात्वा पाद्यं दद्यात् पदोः प्रिये ! ॥२१॥ मीलावर्घं सुखे तोयं गन्धोऽङ्गे (१) सर्व्वतः चिपेत्। सुगन्धि- खेतली हित्यं (२) जवां कृष्णापराजिताम् ॥ २२ ॥ पदे (३) शीर्षे तथा कर्णे कर्णे मालां निधापयेत्। सस्यु खे घूपदी पौ च नेवेद्यं भोजयेदय ॥ २३॥ कारणं पननं भूयः कारणं मीनस्त्तमम्। पुनः च कारणं देयं तती भर्जित शालिजम् ॥ २४॥ षुनक्षंद्यं ततोऽपूपशष्त्रलीं देवि ! दापयेत् । तर्ती मद्यं प्रदायैव नाना तिमन-संयुतम् ॥ २५॥ दिधिचीराज्यसहितं दापयेदोदनं प्रिये !। श्राचमनं ततो दद्यात्तास्त्रूलं विनिवेदयेत्॥ २६॥ ततो वै मानसं जापं कला तर्पण (४) माचरेत्। खुत्वा (५) नत्वा तत्तदङ्गदेवता[:] प्रापयेदय ॥ २,७ ॥ ख ख स्थानं तत: शेषं शक्तिभि भींजयेत् खयम् (६)।

तत: सोहमिति ध्यायेदालानं तारिणीसयम् ॥ २८॥

एकान्तनिमानं चित्तं हृदस्थीजार्चनात् प्रिये।॥ २८॥

ददं मानसमाख्यातम् पूजनं देवि ! (७) दुर्लभम्।

<sup>(</sup>१) गन्बोऽये। ख।

<sup>(</sup>२) श्वेतनौद्धिस्त्रान्याकथ्यापराजिता (ः) । ख । \*तेमनं व्यञ्जनं । (३) पदोः गीर्षे । ख ।

<sup>(</sup>४) कत्वाऽर्पणभथाचरेत्। क।

<sup>(</sup>५) ततः स्तुत्वा च नता च तदङ्गं प्रापयेदच । ख ।

<sup>(</sup>६) सुखं। ग। (७) देव। ख।

#### तारातन्त्रे

गुर्ळीचीचित-(१) काले च प्रातमध्याइतोऽपि वा। कत्त्र्य (२) मेति दिधिव इक्पादप्रसादतः ॥ ३० ॥ श्रयातः संप्रवच्यासि पूजां यन्त्रसमीरिताम्। श्रय यागग्रहं गला प्रषाहरणमाचरेत् ॥ ३१ ॥ श्रताभिषेकेति पदं हिक्चार्थं तती वदेत्। कूर्चास्तवज्ञिललना-(३) ताराख: पुष्पकर्षणे ॥ ३२ ॥ मायां पूर्वे समुचार्य जाधारणितसंवदेत्। कमलासनं ङेन्तच हृत्यन्यासनाचने ॥ ३३ ॥ ग्रर्ध्यपातं स्थापयिता पञ्चानां ग्रोधनचरेत । ब्रादी (४) ग्रोधनसेवोक्तं नीलतन्त्रे (५) तव प्रिये ! ॥ ३४ ॥ दितीयशोधने देवि ! प्रतिदिण्यु-मनं जपेत् । हतीयशोधने देवि ! त्राम्बनीनेव सन्त्रवित ॥ ३५ ॥ तिहिष्णो(६)रिति मन्त्रेण चतुर्थंशोधनच्चरेत्। प्रतिहिश्यु(७) रिति मन्त्रेण स्वयन्धादिविशोधनम् ॥ ३६ ॥ यत्तेसु योधनेनैव सैय्नं युध्यति प्रिये !। ततो देवि ! सहायन्त्रं कथयामि तव प्रिये ॥ ३० ॥ सयोनि चन्दनेनाष्ट्रपत्रमनं निखेत्ततः। चतुरसं चतुर्दारं यन्त्रं देवि ! समालिखेत् ॥ ३८ ॥ गणेशं प्राचि संपूज्य दिचणे वट्कां यजेत्। पिसमे चेनपालच योगिनीमुत्तरे यजीत्॥ ३८॥

- (१) गुरुक्तीचितकाले च। ख।
- (8) खादि।ग।
- (२) कत्त्रं तेन विधिवत्। ख।
- (५) चीनतन्त्रे। ख।

(३) खलनां।क।

- (६) तिह्वणिरिति। क-ग।
- (७) स्रों विस्पृरिति सन्तेण स्वयन्त्रवादिशोधनस्। स्व।

#### द्वितीय: पटल: ।

असमानं तत्र संपूज्य (१) तत्र कल्पद्रमं यजेत् (२)। तम्मूले सणिपीठच नानासणिविभूषितस्॥ ४०॥ नानालक्कार-भूषाळां सुनिदेवैस मिर्डितम । श्चिवाभि र्व्वेडुसांसास्थि-सोदमानाभिरन्ततः ॥ ४१ ॥ चतु दि च यवान् (३) सु खां श्विताङ्गारा स्थिभूषितान् । (चतुर्हि च भवमुण्डिचताङ्गरास्थि-भूषितम) ह्सी: सदाधिवित्युक्ता (४) महाप्रेत तत: परम् ॥ ४२ ॥ पद्मासनाय हृदयं पीठन्याससन्स्रीत:। लच्मी: सरखती चैव रित: प्रीति स्तथैव च ॥ ४३ ॥ कौत्तिः ग्रान्तिय (५) पुष्टिय तृष्टि रित्यष्टगतायः। प्ताः पुच्याः पत्रदेशे ऋमेण प्राणवन्नभे ! ॥ ४४ ॥ ततः पुष्पाञ्जलिं नीला कूर्यंतस्वेन कौलिकः। हृदये द्यौतनं तेज: परिवारसमन्वितम ॥ ४५ ॥ यंकारादितया देवि ! प्रवोपरि निधापयेत् । श्रां सोहमिति मन्त्रेण जीवन्यासं समाचरेत् ॥ ४६ ॥ ततः पाद्यादिना देवि ! प्जयेदुयतारिणीम् । नमः खाद्वा खधाचीव नमो वीषट् तथा क्रमात्॥ ४०॥ ततो निवेदयामीति सर्वं दयासहेखरि ! द्दं (६) द्रव्यं ततः प्रोच देवताबोधनं ततः ॥ ४८ ॥

<sup>(</sup>१) संचित्य। ख।

<sup>(</sup>२) बारेत्। ग।

<sup>(</sup>३) चत्रिं ज् शवस्य छा चिताकारास्थि भूषिताम्। ख।

<sup>(8)</sup> अचाप्रेतित तत् परम्। ख-गः

<sup>(॥)</sup> कान्तिस।क।

<sup>(</sup>६) द्रति द्व्यं। क।

वजपुषं प्रतिच्छेदं हाँ-प्रट्-खाहा तती वदेत्।
सूजमन्तं समुचार्थ डेन्तं नाम (१) नियोजयेत्॥ ४८॥
ततय परिवाराणि पूजयेदेवि! की निकाः।
इदं द्रव्यं समुचार्थ परिवारिभ्यो नमी(२)ऽन्ततः॥ ५०॥
प्रणवादोन मनुना कुलीनः पूजनचरित्।
प्रचोभ्यं क्ष मोलिदेशे तु प्रागायष्टदलेषु च॥ ५१॥
प्रकायोऽष्टी (३) भैरवांच हारेषु चतुरः सुरान्।
वायव्यादीशपर्थन्तं गुरुपङ्क्ति व्यवस्थिता॥ ५२॥
ततो जष्ठा स्तवैः सुला नत्या च विस्क्जेष्ट्रदि।
नैवेद्यं साधनेभ्यय स्त्रीभ्यो द्यान कुलचित्॥ ५२॥
इति ते कथितं भद्रे! तारायाः पूजनं सहत्।
मानसं यान्त्रिकचेव नित्यं न्रणामिति स्त्रृतम् (४)॥५४॥
नाधिकारो योनिके च (५) स्त्रीणां मानस-यन्त्रयोः।
विधेयं पूजनं देवि! न कुर्यादा निजेच्छ्या (६)॥ ५५॥
॥ इति स्रीतारातन्त्रे हितीयः पटलः॥

. .... नागराताल । इताव. पटल: ।

<sup>(</sup>१) नमा।ग।

<sup>(</sup>२) नयस्ततः। ख।

<sup>\*</sup> अचो श्योत्पित्तिविवरणं तो ज़लतन्त्रे प्रथमपटले ।

"सम्बद्धमधने देवि ! कालकूटं सम्वित्यत् ।

सर्ग्वे देवाच देव्यच महाचो अमवामुग्यः ।

चो शादिरहितं यस्तात् पीतं हालाहलं विषम् ।

व्यतप्व महेशानि ! व्यचो श्यः परिकीर्चितः ।

तेन सार्द्वे महासाया तारिस्थी रसते सदा ॥

<sup>(</sup>३) दचेषी भैरवादाष्टी। ख।

<sup>(</sup>४) यौनिकेयम् । क।

<sup>(</sup>४) स्थितं। क।

<sup>(</sup>६) फुर्याहापि निजेक्स्या। ग।

# त्रतीयः पटलः।

## श्रीभैरव उवाच।

चयातः संप्रवच्यामि सृणु त्वं पर्व्वतात्मजे ! पात्रमेकं इयं वापि चयं वा पच वा प्रिये।॥१॥ पिवेदीरवरश्रेष्ठी यः म तृद्र इतीरितम्। सम्बदानन्दयोगेन यः कारणमदो भवेत्॥ २॥ स एव परमानन्दी ब्रह्मसायुज्यदायकः। तस्माद्भक्ता सिदिमूलं साधकः कारणं पिवेत्॥ ३॥ विनानन्दं मिखदायाः पानं यत्नारणस्य च। तस चानन्द-जनकं बौद्धदेव-वचो यथा ॥ ४ ॥ पूज्यो गुरु: सदा चात्र तदत्तत्तनयोपि च। तत्पत्नी सर्व्वभावेन सदा कौलिकपूर्षः ॥ ५॥ तस्याः सन्तोषमावेन देवी तुष्टा भवेत् प्रिये !। तस्मात् स्तोत्रे धेने विकी (१) स्तोषयेत् ब्रह्मदायकम् ॥ इत नतं जपविधानच मृणुष्वैकमनाः प्रिये ।। पादी षड्ड्रं विन्यस्य गुरी धीनं ततः परम्॥०॥ मस्बध्यानं \* ततःपश्चात् देवीध्यानं तत बरेत् (२)। सेतुक्यं तत स्तारं जञ्चा जपमयाचरेत्॥ पा

<sup>(</sup>१) तकात् तत्तोषचै र्वाक्यै। ख। (२) घरम्। ग।

• देव्या ध्येवक्षं व्याख्यातं भगवता गङ्गरेख, तत्तु तारारच्छव्यतिकातो

विख्यते 'तिकान् विश्वव्यापने वारिष्य छ।ः - काराष्ट्रक्षण्ड्वजं तदुपरि टाङ्कारात्

तारातन्वे

१२

पुनस्तारं ततो देवीध्यानं कत्वा समर्पयत्। भिवोऽचं तारिणीरूपमात्मानमिति चिन्तयेत्॥ ८॥ परिवारमयसाचमिति ध्यायेदनारतम् (१)। दति ते कथितं देवि! रचस्यं तारिणीमयम्॥ १०॥ न,देयं पम्रवे तस्मात् भपथो में त्वियि प्रिये!॥ ११॥

॥ इति स्रीतारातन्त्रे दृतीयः पटनः॥

श्वेतपङ्कजं तदुपरि नीनसिन्नभं हङ्कारं ध्वाला तल हङ्कार-बीजभूषितां कर्त्तृकां ध्यायेत्। कन्तुगपरिगतां आत्माभेदेन देवतां ध्यायेत्। आं हीं क्रोँ खाडेति एक। इथवारं जपन् खातानः प्राचान् प्रतिष्ठाध्य ध्यायेत् । ..... तदुपरि नीवसिमं इङ्कारं ध्यात्वा इङ्कारभूषितां कर्न्तुकां ध्यायेत्, । तदुपरि ) खर्बाष्ठिमनन-जलदनीलाम्, लम्बोदरीं व्याघ्रचर्माहतां कटी, पीनोद्यतपयोधरां, रक्तवर्त्तुविनिमां बर्जाक्काइं दंदाकर। बददनां पिक्रोयीक जटाजूटां तदपरि पार्श्वद्वये लम्बमान-नीनोत्पनमानां, चितिनीननागवद्वनटाज्टां ननःटे सेताांस्य-पट्टिकासभेत-कपाचपञ्चतयां जवाक्तसुमसङ्घाय-तत्तकनागकतकुर्व्हलां अतिशुध्व-नागकतहारां दूर्व्वादनस्याम-नागकतयत्त्रोपनीतां चतुर्भुजां तत्रोपरि दिचाणे सर्त्रमांस्याख्यमिक्त-सृष्टिनिविष्टजटाजट-संलग्नखद्गुभूषितकरां वासे रक्त-नाख-किञ्चिहिकखर-नीजीत्पनकरां अधस्तात् टिच यो वीजभूषितद्यनकर्त्र (का)-स्वितकरां अधक्तात वामे विजगज्जाद्यसमेत-भूभकपालमस्टितकरां भुज-चतुष्टये गुध्वनागक्षतकेयू रांकनका भनागक्षतकङ्कनां चवा रूदां निर्भरयन्त्रचा थि-प्रायेण शब्दृद्यभङ्गचित-दिच्यचरणां शवपाटद्वयस्थित-प्रसारितवासचरणां कुन्दाभनागलतकटिस्त्वां देषद्रज्ञनागलतन्प्रां खदाः कत्तगलद्रधिरधाराम्योन्य-केयप्रित-त्रोयुतपादपद्मप्रलिन-पञ्चाभन्न मुग्डमानां ज्वलदनल चितामध्यस्यां द्वीपिचमीकतोत्तरीयां योघिद्रखिलानङ्कारालङ्कतां मौलावचीभ्य-शोभितां सावेश-खोरवदनां एवंभूतभात्मानं ध्यायेदिति भूतशुद्धः."

<sup>(</sup>१) परिवारमतद्याचं रति ध्यायेदनावृतस । ख

# चतुर्धः पटलः ।

# श्रीभैरव्युवाच।

यत् प्रसाटादिदं सर्वे कुलाचारिवधानकम् । तस्यैवाद्यन्त-(१)माञ्चात्मं त्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्॥१॥

श्रीभैरव उवाच।

गुकः परमगुक्षेव परापरगुक स्तथा।
परमिष्टिगुक् सैव चलारो गुरवः स्नृताः॥ २॥
प्रशिष्टित गुकः प्रोक्तो (२) मन्त्रदः परमो गुकः।
परापरगुक साइं लमेव (३) परमिष्टिका॥ ३॥
सर्वेषामेव मध्ये तु प्रधानं परमो गुकः।
गुरो विना (४) महामोद्यं न काशी न च गङ्गया (१) ॥४॥
माहात्मंग तस्य (५) वच्चामि येन तुष्टा च शास्त्रवी।
गुक्मन्तेष्टदेवीनामेकत्वं परिकथ्यते॥ ५॥
तत्पत्नी च विश्वेषण परदेवीविश्वेषभाक्।
सरस्या(६)ऽसरला वापि निष्ठुरा वा प्रियोदिता (०)॥ ६॥

<sup>(</sup>१) तस्वेनात्राद्य। ख। तस्वेनाद्यस माहासंत्रं चोह्यमिकामि संगति (मा

<sup>(</sup>१) (बोक्तो)। खा

<sup>(</sup>३) गुरुस्तवं परमेष्टिका। ख।

<sup>(</sup>a) एतत् स्रोकाई क ख-पुस्तकवी नीचि

<sup>(</sup>प्) तेन। का

<sup>(</sup>६) सरवासरबाः च-ख।

<sup>(</sup>७) तथोहिता। ख।

कुत्सिता (१) व्याधिता वापि मूढ़ाऽसूढ़ापि वा प्रिये ! सदेष्टदेवोभावेन भावनीया (२) कुलोत्तमः ॥ ०॥ तत्तनजोदितश्चैव यहा साधकभाषितम्। यक्षेनैव विधातव्यमग्रक्ये यक्षवान् भवेत् ॥ ८॥ वीरोक्छिष्टं विनामयं ग्रत्यक्छिष्टं तदप्यत । भोजरी विर्व्धिक ल्पेन मनसा वीरवन्नभः ॥ ८ ॥ पुरा-(३)प्रोक्तानि पश्चेव एकं वा शृख् भैरवि ! शोधियता निवेदीव योऽश्रीयात स च भैरवः ॥ १० ॥ सुसिदाः (४) पीठसंखा ये साधका स्तेऽर्चनाश्रयाः । गुरु-(५)तह्यितापुत्रपुत्री-साधकयोषितां ॥ ११ ॥ यवेच्छा वर्त्तते तत्त समर्प्यं (६) परमेखरि !। भवायं तारिणीमन्त्रे गितापूजा विधीयते ॥ १२ ॥ निजकान्तेष्ठदेवी तु (७) पूजनीया विशेषत:। समानदेवतामन्त्रं निजकान्ता जपेदादि ॥ १३॥ तदा सर्वार्धसिडि: स्यात तृष्टा भवति तारिणी। गरीराई स्रता कान्ता यस्रात्तदावान् भवेत् ॥ १४ ॥ तस्याः विश्विच माहासंग्र चीनतन्त्रे मयोदितम । मैथ्ने वर्जनीया या स्तासां विधि रिहोच्यते ॥ १५ ॥

<sup>(</sup>१) कत्सिताऽकत्सिताव।पि।ग।

<sup>(</sup>२) सदेहदेशीं भारवन् भारनीया कुनोत्तमैः । ख।

<sup>(</sup>३) पूजनीवा।क।

<sup>(</sup>४) सुसिद्वापीठभं स्थाये साधकास्ते धनात्रयाः ख।

<sup>(</sup>४) गुर्सहिता। स्।

<sup>(</sup>६) समर्थ। सा

<sup>(</sup>១) निजकानैर एरेव्य । ख।

#### पश्चमः पटनः ।

2 4

गुरुपत्नी गुरुस्ता गुरुपुचवध् स्तथा। सतीर्थस्य तु वीरस्य साधकस्य तथा प्रिये ! ॥ १६ ॥ कान्ताया मन्त्रपुत्रास रमणावारकी भवेत्। मैयनस्य विधानन्तु कव्यते ऋगु भैरवि !॥ १०॥ षधः कला (१) महादेवीं खयं भैरवरूपप्टक्। पुरतो मूलमुचार्य धर्माधर्मादिकं पठन्॥ १८॥ गजतुण्डाव्यतत्त्वन योजयेक्तिक्रभैरवम्। तस्मात् यतं विंयतिं वा जष्ठा तेजसु पातयेत्॥ १८॥ मूलान्ते तु (२) प्रकागिति वचनं परिपळा (३) च । इति तं कथितं देवि ! यथोक्तं बुडक्षिणा ॥ २०॥ सिद्विप्रदं समाचाराद् (४) गोपनीयं खयोनिवत् ॥ २१॥

॥ इति तारातन्त्रे चतुर्थः पटलः ॥

## पञ्चमः पटलः।

श्रीभैरव्यवाच।

लगमादाबाहादेव ! जातमेतबायाखिलम्। पुरस्वरण ही नेन मन्त्रेण न फलं भवेत्॥ १॥ तसाच फलदानन्तु पुरसरणमुच्यताम् अ।

<sup>(</sup>१) एवं सत्वा। छ।

<sup>(</sup>१) परिपचते। च।

<sup>(</sup>२) मूलानतः। क-छ।

<sup>(8)</sup> समावारं। क।

<sup>\*</sup> त्रीकेरळ्याच इत्यादि पुरवरचसुन्थतां इत्यनां व ग-एकावयो नांकि।

तारामन्त्रे

## श्रीभैरव उवाच।

श्रयातः संप्रवच्यामि प्रवरणस्त्रमम्। कुजे वा श्रानिवारे वा नरसुखं समाहरेत्॥ २॥ वितस्तिमाने खाते तु निखनेत सङ्चिन्तः (१)। तच नेतं दश्यतं प्रजपेनान्वसिष्ये ॥ ३-॥ प्रनिनेत विधानेन (२) पुरस्था विधीयते। प्रयवान्यप्रकारिण पुरस्वरणस्चते॥ ४॥ गुरं तहयितां वापि तकातं तकाताच वा। देववत पूजनं काला जपेत्तावदु वरानने ! ॥ ५ ॥ श्रष्टाधिकं शतं वापि पुरसर्णस्चते। भववा मृहिपद्मे तु ध्यात्वा पूजां विधाय च ॥ ॥ ॥ यष्टाधिक-(३)सहस्रच जपेद्वेरवरूपप्टक । भनेनेव विधानेन प्रश्र्यस्णस्चते॥ ७॥ अथवान्धप्रकारेण पुरस्ररणस्चते। चतुर्देशीं समारभ्य यावदन्या चतुर्देशी ॥ ८ ॥ सइसं प्रत्य इं साष्टं जपेत् (४) सिद्दी खरी भवेत्। एतत् सर्वे सम्याने च रात्री वीरे विधीयते ॥ ८॥ इति ते कथितं अद्रे ! (५) पुरवरणसुत्तमम्। गोपनीयं प्रयत्नेन जनन्या जारवत् प्रिये ! ॥ १० ॥

(५) कानो । का।

<sup>(</sup>१) संस्थाय प्रजपेत् सङ्गाविर्जतः। स्था

<sup>(</sup>२). प्रकारेख पुरस्यां प्रगीयते। खा

<sup>(</sup>३) खष्टाधिकं। खा

<sup>(</sup>४) जला। खा

#### पश्चमः पटलः ।

63

जीवहीनो यथा देही सर्व्वकर्मसु न चमः। पुर्यरण्हीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकीत्तितः ॥ ११ ॥ सक्तत् हिधा (१) निधा वापि चतु द्वा युगभेदतः। कर्त्तव्यच प्रयत्नेन पुर्यरणमुत्तमम्॥ १२॥ द्वानीं रक्तदानस्य विधानं वरवर्णिनि !। याम्यारखजलस्थानां क्धिरं प्रीतिबर्धनम् ॥ १३ ॥ प्टतातं मधुनाताच विशेषात् प्राणवज्ञमे !। जन्तुरतिन सम्पूर्ण-कलसात् पर्व्वतात्मजे ! ॥ १४ ॥ तिलप्रमाणं क्षिरं निजदेहस्य गस्यते। ललाट-इस्त-हृदय-शिरोभ्रमध्य-देशतः ॥ १५ ॥ खदेहरुधिरे दत्ते रुट्रेह इवापर:। ब्राह्मणी यदि वा चत्रो (२) वैश्वः श्टूख एव वा ॥ १६ ॥ प्रद्याविजरतञ्च मन्त्रयिता प्रयततः। 35 शक्तीनां नाधिकारोऽस्ति खदे इरुधिरार्पणे ॥ १०॥ मन्त्रान्तरं प्रवच्यामि यृणु भैरवि ! सादरम् । पूर्वीतामन्तराजस्य मध्यवीजतयं प्रिये ! ॥ १८ ॥ कुल्वका नाम देवी च महानी सरस्वती। एकैव हि महादेवी नाममातं (३) तिधा भवेत्॥ १८॥ प्रणवव्यतिरेकेन ततीयैकजटा भवेत्। यथा पञ्चाचरी त्रामा तथा वर्णचतुष्टयम् (४) ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) सकदुदिधा।ग।

<sup>(</sup>१) नामभेदान्त्रिधा भवेत्। ख।

<sup>(</sup>२) चली। ख।

<sup>(</sup>१) तथा वर्णचत्रस्था । स ।

## तारातन्वे

माहाबांर (१) न च भेदः स्थात् साम्यमित्यभिषीयते। इति ते कथितं तत्त्वं दुईभं मयका प्रिये॥ २१॥ गोपनीयं प्रयत्नेन योनिः परनरे यथा ॥ २२ ॥

॥ इति श्रीतारातन्त्रे पञ्चमः पटलः ॥

षष्ठः पटलः ।

## श्रीभैरव खवाच। (२)

श्रयान्यत संप्रवच्यामि रहस्यं तारिणीमयम्। उगादिवयमन्त्रस्य माहात्मंग वर्णयाम्यहम् (३)॥१॥ संचेपत स्तथापी इवर्णयामि महेम्बरि ! (४) तारामन्त्रविदो मन्त्री कालीमन्त्रविद स्तथा ॥ ३ ॥ शिवादप्यधिको देवि। नात कार्थय संग्रय:। तारामन्त्रं विना देवि । कालिकामन्त्रमेव च ॥ ३ ॥ नाप्रयात् परमेशानि ! भोगमोची यशः श्रियौ (४)। तारिणोद्धदयज्ञानी लतासाधन-तत्पर: ॥ ४ ॥ पञ्चमप्रायनप्राज्ञो देवैरपि नमस्यते। निजकान्ता-खरूपेण निजबन्धखरूपतः॥ ५॥

<sup>(</sup>१) माहात्मेत्र। ख।

<sup>(</sup>२) क-ग पुस्तकयो नीस्ति।

<sup>(8)</sup> वरानने !। ख।

<sup>(</sup>३) माज्ञातात्रवर्णनामज्ञा क-ग। (५) भोगमोज्ञवयः नियः। ग।

दारिद्रेगण विरोधेन न्यकारादिप्रयोगतः।
पीड़ादिना विधीयेत देवै भेड़ोऽत साधने॥६॥
तस्माद्यतेन वीरेन्द्रो गुरवे विनिवेदयेत्।
सर्व्वया सर्व्वयतेन सर्व्वीपास्या च तारिणी॥०॥
भद्राभद्रविचारच यः करोति स दुर्भतिः।
इति ते कथितं तत्त्वमनुष्ठेच (१) समासतः॥८॥
दर्भनाइक्त्रयाक्ता ये सुखन्शे परिभुच्चते।
तारातन्त्रं चीनतन्त्रं कालीतन्त्रं गुरुदितम्॥८॥
सर्व्वया गीपनायेव (२) भैक्तिं वचःस्वलेऽपैयेत्।
देयं शिष्याय भान्ताय साधकाय महास्मने॥१०॥
विज्ञासिने स्वतन्त्राय गुरुतन्त्राय सुत्रते!।
भन्यदाद्रोक्तमत्रापि तत्सर्व्वं गुरुवक्कतः॥११॥
विरुद्धं वेदवादेऽपि श्रोतव्यं नात्र संभयः॥१२॥

॥ इति स्रीभैरवभैरवीसंवादे तारातन्त्रे षष्ठः पटनः ॥

[ समाप्तीऽयं ग्रन्थः। ]

<sup>(</sup>१) बदुवैव समासतः। ख। मनुष्या (জ্যা) ব। ग। অনুতা ব ছুি

भवितं युक्तः।

<sup>(</sup>२) गोपबेदेव। ग।

Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS

# APPENDIX.

# बुद्धविशष्ठवृत्तान्तः।

8)

# [ मद्रयामले सप्तदशपटलः । ]

विश्वष्ठो ब्रह्मपुतोऽपि चिरकालं सुसाधनम्।
चकार निर्जने देशे कच्छेण तपसा वशी ॥
षट्सहस्रं वत्सरघ व्याप्य योगादिसाधनम्।
तथापि साचाद् गिरिजा न बभूव महीतले ॥
ततो जगाम कुषीऽसी तातस्य निकटे प्रभुः।
सब्धें तत्वाययामास स्वीयाचारक्रमं प्रभी ! ॥
श्वन्यमन्त्रं देहि नाथ ! एषा विद्या न सिष्टिरा।
श्वन्यया सुदृदं शापं तदाय (त्वद्ये) प्रदरामि हि ॥
ततस्तं वारयामास एवं न कुक् भी ! सुत !।
पुनस्तां भज भावेन योगमार्गेण पण्डितः॥
ततः सा वरदा भूत्वा श्वामिष्यति तेऽयतः।
सा देवी परमा शिक्तः सर्व्यस्कटतारिणी ॥
कोटिस्थ्यप्रभा नीला चन्द्रकोटिसुशीतला।
स्थिरविद्यस्नताकोटिसदृशी कालकामिनी ॥

## बुद्धविश्रष्टमान्तः।

सर्व्यस्तरूपा सर्वाद्या धन्माधन्मविवर्जिता। शुंडचीनाचाररता शक्तिचक्रप्रवर्त्तिका॥ श्रनन्तानन्तमहिमा संसाराणवतारिणी। बुदेखरी बुदिरूपा अयर्ववेदशाखिनी॥ सा पाति जगतां लोकां स्तस्या कभी चराचरम्। भज पुत्र ! स्थिरानन्द: कथं ग्रप्तं समुद्यत:॥ एकान्तचेतसा नित्यं भज पुत्र दयानिधे। तस्य (स्या) दर्शनमेवं हि अवश्यं समवासासि॥ एतच्छ्ला गुरो र्वाकां प्रणस्य च पुनः पुनः। जगाम उद्धे स्तीरे वशी वेदान्तवित् श्रुचि:॥ सहस्रवसरं सम्यक् जजाप परमं जपम्। त्रादेशोपि न बभूव ततः क्रोधपरो सुनि:॥ व्याकुलाला महाविद्यां विश्वष्ठः शप्तुस्यतः। दिराचस्य महाशापः प्रदत्तस सुदार्णः॥ तेनैव सुनिना नाय! सुनेरये कुलेखरी। श्राजगाम महाविद्या योगिनामभयप्रदा ॥ श्रकारणमरे विप्र । शापो दत्तः सुदारुणः । मम पूजां न जानासि मल्लागमचिन्तनम् ॥ कथं योगाभ्यासवशात् सत्पाटाभीजदर्शनम्। प्राप्नीति मानुषो देवो मम ध्यानसदु:खदम् ॥ यः क्रुलार्थी सिद्धमन्त्री महेदाचारनिमालम्। ममैव साधनं पुर्खं वेदानासप्यगोचरम् ॥ बीबरेगेऽथळवेदे महाचीने सदा ब्रज । तत गला महाभावं विलोक्य मत्पदाम्बजम् ॥

#### ब्द्यामले सप्तद्यपटलः।

₹?

मल्लन्नो महर्षे ! त्वं महासिद्धो भविष्यसि । एतद्वाकां कथिला सा वायव्याकाश्रगामिनी॥ निराकाराऽभवत शीघं ततः साकाशवाहिनी। तती सुनिवर: श्रुला महाविद्यासरस्रतीम ॥ जगाम चीनभूमी च यत्र बुद्दः प्रतिष्ठितः । पुन: पुन: प्रणम्यासी विशष्ट: चितिमण्डले ॥ रच रच महादेव ! बुबक्पधराव्यय: (य!)। मति दीनं विशिष्ठं मां सदाव्याकुलचेतसम्॥ ब्रह्मपुत्रं महादेवीसाधनायाजगाम च (यः)। सिंडिमार्गे न जानामि देवमार्गपरोहरः (१)। तवाचारं समालोका भयानि सन्ति मे हृदि॥ तनागय मम चिप्रं दुर्व्धा वेदगामिनीम्। वेदवहिष्कृतं कम्मं सदा ते चालये प्रभो ! ॥ कथमेतव्यकारच मद्यं मांसं तथाङ्गनां (ना) सर्वे दिगम्बराः सिद्धाः रक्तपानीयता वराः। सुइम्इ: प्रिपवन्ति रमयन्ति वराङ्गनाम् ॥ सदा मांसासवै: पूर्णा मत्ता रक्तविलोचनाः। नियद्वानुग्रहे प्रक्ताः पूर्णान्तः करणोद्यताः ॥ वेदस्थागोचराः सर्वे मद्यस्ती-सेवने रताः। इत्युवाच महायोगी दृष्टा वेदवहिष्कृतम् ॥ पाञ्जिनिर्विनयाविष्टो वद चेतल् नप्रभी !। मनः प्रवृत्तिरेतेषां कथं भवति पावन (२)(नी) ॥

<sup>(</sup>১) सदासार्गपरोच्चरः। वि। विक्रमपुरादानीतं पुस्तकं वि-संज्ञया निर्द्दिस्।

<sup>(</sup>१) पामरः (रा) वि।

बुद्धवाश्रष्टस्तान्तः।

28

कथं वा जायते सिंडि व्वेंटकार्यं विना प्रभी !।
बुद्ध उवाच।

विशिष्ठ ! शृणु वच्यामि कुलमार्गमनुत्तमम्। येन विज्ञानमाचेन रुट्रक्षी भवेत् च्लात्॥ सङ्घेपेण सर्व्वसारं कुलिसदार्घमागसम्। त्रादी श्रुचि भविदीरो विवेकाकान्तमानसः। पश्चभावस्थिरचेताः पश्चसङ्गिववर्जितः ॥ एकाकी निर्जने स्थित्वा कामक्रोधादिवर्जितः। सदा योगाभ्यासरतो योगशिचाहद्वत:॥ वेदमार्गात्रयो नित्यं वेदार्थनिपुणो (१) सहान्। एवं क्रमेण धन्माला गीलीदार्थगुणान्वित:॥ धारयेन्सारतं नित्यं खाससार्गे सनोलयम्। एवमभ्यासयोगेन वशी योगी दिने दिने ॥ श्नै: श्नै: क्रताभ्यासाइहे खेदोद्गमोऽधम: । मध्यमः खल्पसंयुक्ती भूमित्यागः परी मतः॥ प्राणायामेन सिंद्धः (दः) स्थानरो योगेखरो भवेत्। योगी भूता कुश्वकत्रो मीनी भन्नो दिवानिशम्॥ ग्रिवे कच्चे ब्रह्मपरे एकान्तभित्तसंयुतः। ब्रह्म-विणु-ग्रिवा एते वायवीगतिचञ्चला ॥ एवं विभाव्य मनसा कम्प्रेणा वचसा ग्रुचि:। श्रती चित्तं समाधाय चिद्रूपायां स्थिराश्रय: ॥ ततो महावीरभावं कुलमार्गमहोदयम्। ग्रातिचक्रं सत्वचक्रं वैषावं नवविग्रहम्॥

<sup>10)</sup> जिप्याः पुषान्। वि।

समासित्य भजेनान्त्री कुलकात्यायनीं पराम । प्रत्यचदेवतां श्रीदां चण्डो देवगा (?) निक्तन्तनीम् ॥ चिद्रूपां ज्ञाननिलयां चैतन्यानन्दविषद्याम् । कोटिसीदामिनीभासां सर्वतत्त्वसक्पिणीम् ॥ श्रष्टादश्भजां रौद्रीं शिवमांसाचलप्रियाम्। भासित्य प्रजपेसन्तं कुलमार्गात्रयो नरः। कुलमार्गात् परं मार्गं को जानाति जगचये। एतनागप्रसादेन ब्रह्मा स्रष्टा स्वयं महान्॥ विष्णुख पालने शक्तो निक्षेतः सत्वरूपप्टक्। सर्व्वसेच्यो महापूच्यो यजुर्व्वेदाधियो महान्॥ हर: संहारकर्त्तां च वीरेशी-(१)त्तममानसः। सर्वेषामन्तक: क्रोधी क्रोधराजी महाबसी॥ वीरभावप्रसादेन दिन्पाला स्ट्रक्षिणः। मासेनाकर्षणं सिंडि दिमासे वाक्पति भेवेत्॥ सास्त्रयेण संयोगे जायते सुरवद्गभः। एवं चतुष्टये मासि भवेदिक्पालगोचरः॥ पश्चमे पञ्चवाणः स्थात् षष्ठे रुट्रो भवेद्धुवम्। एतदाचारसारं हि सर्वेषामप्यगोचरम् ॥ एतन्मार्गं कीलमार्गं कीलमार्गात् परं न हि। योगिनां दृढ्चित्तानां भक्तानामिकमासतः॥ कार्यसिंबि भेवेदारी कुलमार्गप्रसादतः। पूर्णयोगी भवेदिपः षण्मासाभ्यासयीगतः ॥

<sup>(</sup>१) सत्तमानसः। पाठान्तरम्।

बुद्धविश्रष्टक्तान्तः।

श्रातिं विना शिवोऽशतः किमन्ये जड़बुद्धयः।
दृत्युक्ता बुद्दक्षि च कारयामास साधनम्॥
कुक् विप्र! महाश्रातिसेवनं मदासाधनम्।
सहाविद्यापदाश्योजदर्शनं समवास्त्रसि॥
एतत् श्रुत्वा गुरो व्याव्यं स्मृत्वा देवीं सरस्रतीम्।
मदिरासाधनं कर्त्तं जगाम कुलमण्डपे॥
मद्यं मांसं तथा मत्यं सुद्रा मैथुनमेव च।
पुनः पुनः साधियत्वा पूर्णयोगी बसूव सः॥

( 2)

# [ ब्रह्मयामले देवी प्रवरसंवादे प्रथमपटले । ]

"तह्मणो मानसः पुत्रो विश्वष्टः स्थिरसंयमी।
तारामाराध्यामास पुरा नीलाचले सुनिः॥ १३॥
जपन् स तारिणों विद्यां कामाख्यायोनिमण्डले।
गमयामास वर्षाणामयुतं ध्यानतत्परः॥ १४॥
वर्षायुतेन तस्यैवं चिरमाराधिता सती।
नानुग्रहं चकारासी तारा संसारतारिणी॥ १५॥
प्रथासी पितरं गला ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्।
कोपेन ज्वलितो,विद्यां तत्याज पितुरन्तिके॥ १६॥
दादणादित्यसङ्घां तपोभि ज्वलितं सुनिम्।
ब्रह्मा हि स सुनिं प्राष्ट शृषु पुत्र! वची मम ॥ १०॥
तत्त्वज्ञानमयी विद्या तारा सुवनतारिणी।
प्रागाध्य श्रीचरणसनुद्धिग्नेन चेतसा॥ १८॥

## ब्रह्मयामले प्रथमपटलः।

२७

श्रस्याः प्रसादादेवाहं भुवनानि चतुईश ।

स्टजामि चतुरो वेदान् कल्पयामि स्म लीलया ॥ १८ ॥

एनामेव समाराध्य विद्यां भुवनतारिणीम् ।

तत्त्वन्नानमयो विश्व भुवनं पालयत्यसी ॥ २० ॥

संहारकाले च हरो रुद्रमूर्तिधरः परः (')।

तारामेव समाराध्य संहरत्यखिलं जगत् ॥ २१ ॥

विशिष्ठ खवाच।

देवानामादिभूतस्वं सर्वविद्यामयः प्रभो !। क यं दत्ता दुराराध्या विद्या मह्यमियं लया ॥ २३॥ सहस्रवत्सरान् पूर्वं सियमाराधिता पुरा। नीलाचले निवसता इविष्यं भुञ्जता मया॥ २४॥ तथापि तात ! तारिखाः करुणा मयि नाभवत्। तती गण्ड्षमात्रन्तु काले काले पिवन् जलम्॥ २५ ॥ भाराधयामि तां देवीं वत्सराणां सइस्न कम्। तथापि यदि नैवाभूत्तारिख्याः करुणा मिय ॥ २६ ॥ तथा(दा) इमेक-पादेन तिष्ठत्री लाचलोपरि। परं समाधिमासाद्य निराहारो दृढ़वत:॥ २० ॥ तामिवाकरणां ध्यायन् जपंस्तामेव सर्व्वदा। प्रतिवाहितवान् वर्षे सहस्राष्टकमुत्तमम्॥ २८॥ एवं दशसहस्त्रन्तु वर्षाणामहमी खरीम्। कामाख्यायोनिमात्रित्य समाराधितवान् प्रभी!॥ २८॥ प्रवाप्यनुग्रह स्तस्या स्तयापि न हि दृश्यते। त्रत स्थजामि दुःसाध्यां विद्यामितां सुदुःखितः॥ ३०॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

## बुद्धविश्वष्ठहत्तान्तः।

इति तद्दनं युता ब्रह्मा लोकपितासहः। उवाच शान्तयन् पुत्रं विश्वष्ठं सुनीनां वरम्॥ २१॥

#### ब्रह्मोवाच।

विधिष्ठ ! वत्स ! गच्छ त्वं पुन नीं लाचलं प्रति । तबस्थितो सहादेवी रगराध्य दृढव्रत: ॥ ३२ ॥ कामाख्या-योनिमाश्रित्य जगतः परमेश्वरीम्। श्रविरादेव ते सिंखि भेविष्यति न संगयः ॥ ३३॥ एतस्याः सद्यो विद्या काचित्र हि जगन्त्रये। इसां त्या पन विद्यां अन्यां कां त्वं यही श्वसि ॥ ३४ ॥ द्रित तस्य वचः श्रुला प्रणस्य पितरं सुनिः। पुन जगाम कामाखा योनिमण्डलसनिधिम् ॥ ३५ ॥ तत्र गत्वा सुनिवर: प्जासस्थारतत्पर: । श्राराधयन् महामायां विशिष्ठीऽपि जितेन्द्रिय:॥ ३५॥ अयाराधयत स्तस्य सहस्रं परिवलारान। जग्म स्तारा-महादेवी-पादास्थोजा-नुवर्त्तिण: ॥ ३०॥ तथापि तां प्रति पीता यदा नाभूकाहे खरी। तदा रोषेण महता जज्वाल स सुनी खर: ॥ ३८॥ तदा जलं समादाय तां शप्तस्पचक्रमे। एतिस्रिनेव काले तु कष्टमालोक्य तं सुनिम्॥ ३८॥ चचाल वसुधा सर्व्वा सप्रैल-वनकानना । हाहाकारो महानासीहेवि ! देवेषु सर्वत: ॥ ४० ॥ ततो बभूव पुरत स्तारा संसार-तारिणी। विशिष्ठ स्तां समालोक्य ग्रशापातीवदाक्णम् ॥ ४१ ॥

## ब्रह्मयामले हिनीय: पटल:।

35

ततो देवी विशिष्ठेन श्रमा न फलदा भवेत्।
चीनाचारं विना नैव प्रसीदामि कदाचन ॥ ४२ ॥
उवाच साधकस्रेष्ठं विशिष्ठमनुनीय सा।
रोषेण दारूणमनाः कयं मा मनुश्रमवान् ॥ ४३ ॥
स्रिय श्राराधनाचारं बुहरूपी जनाईनः।
एक एव विजानाति नान्यः कस्रन तत्वतः ॥ ४४ ॥
स्रुयेवायास बहुल (लं) कालीयं गमित स्वया।
विरुद्धाचारशीलेन सम तत्त्वमनानता ॥ ४५ ॥
उद्धोधरूपिणो विश्णोः सान्निध्यं याहि सान्यतम्।
तेनोपदिष्टाचारेण सामाराध्य सुत्रतः ॥ ४६ ॥
तदैवाश्च प्रसन्नास्मि त्विय यस्था (विप्र) न संश्रयः।

# [ दितीयपटले । ]

# श्रीभैरव उवाच।

ततः प्रणम्य तां देवीं विश्वष्ठोऽसी महामुनिः।
जगामाचारविज्ञानवाञ्कया बुडक्रपिणम्॥१॥
ततो गत्वा महाचीनदेगे ज्ञानमयो मुनिः।
दद्शे हिमवत्पार्खे साधकेश्वरसेविते॥२॥
रणज्ञघनरावेण क्पयीवनशालिना।
मदिरामोदिचित्तेन विलासोक्षसितेन च॥३॥
एङ्गारसारवेगेन जगनोहनकारिणा।
भयलज्ञाविहोनेन देव्या ध्यानपरेण च॥४॥

## ३० बुद्धविशिष्ठहत्तान्तः।

कासिनीनां सहस्रेण परिवारितसी खरम्। मदिरापानसञ्जात-सन्दसन्दविलोचन (१) ॥५॥ दूरादेव विलोक्येनं विश्वष्ठो बुदक्षिणम्। विस्तरीन समाविष्टः स्तरन् संसारतारिणीम् ॥ ६ ॥ किमिदं क्रियते कभी विष्णुना बुबक्पिणा। वेटवाटविरुहोयसाचारोऽसन्मतो सम ॥ ७ ॥ द्रति चिन्तयत स्तस्य विशिष्ठस्य सहालनः। श्राकाशवाणी प्राहाशु सैवं चिन्तय सुत्रत ! ॥ ८ ॥ षाचारः परमार्थोऽयं तारिणीसाधने सुने । । एतिहरू इभावस्य मते नासी प्रसीदति ॥ ८॥ यदि तस्याः प्रसादं लमचिरेणाभिवाक्क्षि। एतेन चीनाचारेण तदा तां अज सुवत ! ॥ १०॥ श्राकाशवाणीमाकर्ण रोमाञ्चितकलेवरः। विश्वादि उद्भव द्वारी पपातातीव इर्षित: ॥ ११ ॥ श्रयोखायाचिरेणासी कताञ्जलिपुटी सुनि:। जगाम विष्णोः शरणं बृहक्षपस्य पार्व्वति !॥ १२॥ श्रयामी तं समालोक्य मदिरामदविह्वलः। प्राइ बुद्धः प्रसन्नात्मा किसर्थं त्वसिद्धागतः॥ १३॥ श्रय ब्डं प्रण्याह भितानको सहास्ति:। यदुक्तं तारिणीदेव्या निजाराधनक आधि ॥ १४ ॥ तत् शुला भगवान् बुद स्तत्त्वज्ञानमयी हरि:। विशिष्ठं प्राच्च सन्तानं (२) चीनाचाराधिकारणान् (गम्) ॥१५॥

<sup>(</sup>१) सन्द्रमन्दावलीकनभेव साधीयात्।

<sup>(&</sup>gt;) मत्तानं, मानां पञ्चमकारायां ज्ञानमित्वर्थः।

हितीयः पटनः ।

38

न प्रकाश्योयमाचार स्तारिखाः सर्वदा सुने !। तव भक्तिवश्रेनास्मि प्रकाश्यमिन्तत्परः॥१६॥

बुब खवाच।

प्रधानार्विधि वच्चे तारादेव्याः समृहिदम् ।

यस्यागुष्ठानमानेण भवान्नी न निम्नज्ञिस ॥ १० ॥

समस्त्राग्रोक्यमन मानन्दादिविभृतिदम् ।

तत्त्वज्ञानमयं साचादिमुक्तिफलदायकम् ॥ १८ ॥

स्वानादि मानसः ग्रीची मानसः प्रवरी जपः ।

पूजनं मानसं दिव्यं मानसं तर्पणादिकम् ॥ १८ ॥

सर्व्य एव ग्रुभः काली नाग्रभो विद्यते कचित् ।

न विशेषी दिवारावी न सन्यायां महानिश्चि ॥ २० ॥

वस्त्रासन-स्थानगेह-देहस्प्रशादिवारिणः ।

ग्रुष्ठिं न चाचरेत्तव निर्व्विकत्यं मन सरेत् ॥ २१ ॥

नाव ग्रुष्ठाद्यपेचास्ति न चामध्यादिद्वणम् ।

सर्व्यदा पूजयेहेवीमस्रातः कतभोजनः ॥ २२ ॥

महानिग्रग्रची देशे बलिं मन्त्रेण दापयेत् ।

स्त्रीदेषी नैव कर्त्तव्यो विशेषात् पूजनं स्त्रियाः ॥ २३ ॥

[ धतःपरं यदुक्तच्च तदन्यत्र प्रपश्चितम् । ]

# [ हतीयपटले । ]

"पूजाकालं विना नैव पश्चेच्छितिं दिगस्बराम्। पूजाकालं विना नैव सुरा पेया च साधकै:। आयुषा हीयते दृष्टा पीत्वा च नरकं ब्रजित्॥"

[ श्रयमेव वृत्तान्तो महाचीनाचारक्रमेऽपि सविस्तरं वर्णित: 1]

( ₹ )

[ बुडस्य कामगास्त्राचार्य्यत्वं साष्ट्रमुक्तं मीननायक्तत-स्मरदीपिकायाम् । ]

"सारं निष्त्रस्य बुद्दादिसुनीनां प्रसुखात् श्रुतम्। श्रीमता मीननाधेन क्रियते स्मरदीपिका॥ कामग्रास्त्रस्य तत्त्वज्ञा भवन्ति योषितः सदाः। ये वै श्रास्त्रं न जानन्ति रमन्ते व्रष्टमा यथा॥"

[ महाचीनक्रमो गान्धर्वेऽपि वर्णित: । ]



Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding: IKS



Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS



## **TARATANTRAM**

Edited by

#### GIRISACANDRA VEDANTATIRTHA

With an Introduction by

A. K. MAITRA

The Taratantra is an ancient text of the Agama class of Tantrika literature. As its name implies, the work relates to the esoteric worship of Tara, one of the Tantrika Mahavidyas, according to Chinachara, and composed in the form of a dialogue between Bhairava, i.e. Siva and Bhairavi, i.e. Parvati, the former being the teacher. The work, though very small in volume, is an important text of the ancient Tara cult prevalent among both the Hindus and the Buddhists. The text describes all the mantras, yantras, procedures and rituals and the results to be achieved by the worship, in six chapters, called patalas.

Besides being very useful for the Tantrika practitioners (sadhakas), the work has great research value, because it traces the common origin of the Hindu and Buddhist Tantrika cults.

The text, which is reprinted here, was published for the first time by the Varendra Research Society, Rajsahi and critically edited by Pandit Girish Chandra, on the basis of five manuscripts. The learned editor added three appendices containing extracts from rare Tantrika texts, viz. Rudrayamala, Brahmayamala, and Smaradipika, to show the relation of the cult with the Tantrika Buddhism. The edition also contains an elaborate introduction in English by the renowned Indologist A. K. Maitra.

#### BANI PRAKASHAN

Publishers of and Dealers in Oriental Books IX/1901, Street No. 3, KAILASH NAGAR, DELHI-110031